# बालकाण्ड खण्ड ३ के प्रकरणोंकी सूची

| प्रकरण                    | पृष्ठाङ्क              | प्रकरण                            | पृष्ठाङ्क                               |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| १ — श्रीरामावतार शिशु एवं |                        | ३— प्रेमडगरिया मिथिला             | १७७—२७३                                 |
| बालचरित                   | <b>₹</b> - <b>₹</b> ₹₹ | नगरिया                            |                                         |
| (क) श्रीदशरथजीके          |                        | (क) गङ्गा-स्नान                   | १७८-१८५                                 |
| मनमें पुत्र न होनेकी      |                        | (ख) जनकपुरका वर्णन                | 98-839                                  |
| ग्लानि, श्रीवसिष्ठजीका    |                        | (ग) महर्षि विश्वामित्रका          |                                         |
| शृङ्गी ऋषिद्वारा          |                        | स्वागत                            | 888-350                                 |
| यज्ञ कराना और             |                        | (घ) नगर-दर्शन                     | २२०२६७                                  |
| अग्निदेवका हवि देना       | 99-9                   | ४ प्रीतम-प्यारी श्रीजनक-          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| (ख)हिवकी सिनयोंमें        | , ,,                   | <u>फुलवारी (पुष्पवाटिका-प्र०)</u> | 268-363                                 |
| बाँट और रानियोंका         |                        | ५— धनुषयज्ञ श्रीसिया-स्वयंवर      | 398-864                                 |
| गर्भवती होना              | 2224                   | (क)श्रीराम-लक्ष्मणजीका            | 430 401                                 |
| (न) लीकारण और             | 65-50                  | यज्ञमें मुनियाँके साथ             |                                         |
| (य) श्रीरामावतार और       | 0. 01                  | पधारना और स्वरूपका                |                                         |
| ब्रह्मादिकी स्तुति        | ₹0—34                  | पथारमा आर स्वक्रपका               |                                         |
| (घ) विश्ववास भगवान्का     |                        | भावनानुसार लोगोंको                |                                         |
| स्तिकागृहमें प्रकट हो     |                        | दर्शन तथा छविका                   |                                         |
| माताको दर्शन देना और      |                        | वर्णन                             | A05-R35                                 |
| फिर शिशुरूप हो जाना       | 38-88                  | (ख) साधु राजाओं और                |                                         |
| (ङ) श्रीदशरथ महाराजको     |                        | दुष्ट राजाओंकी बातचीत             | 835-885                                 |
| समाचार मिलना और           |                        | (ग) श्रीजानकीजीका                 |                                         |
| उनका वसिष्ठजीके           |                        | यज्ञमण्डपर्मे आगमन                | 225-255                                 |
| साथ जाकर नान्दीमुख        |                        | (घ) बंदी जनोंका                   |                                         |
| श्राद्धादि करना           | 84-40                  | धनुभंङ्गकी प्रतिज्ञा              |                                         |
| (च) पुरमें आनन्दोत्सव     |                        | सुनाना                            | 886-880                                 |
| और श्रीभरतादिका           |                        | (ङ) राजाओंका धनुषको               |                                         |
| जन्म तथा दान आदि          | 40-40                  | न उठा सकना, राजा                  |                                         |
| (छ) नामकरण-संस्कार        | 50-00                  | जनकका अकुलाना,                    |                                         |
| (ज) श्रीराम-शिशु-ध्यान    | 4965                   | लक्ष्मणजीका अमर्ष-                |                                         |
| (झ) श्रीकौशल्याजीको       |                        | पूर्वक बोलना और                   |                                         |
| अन्द्रत अखण्ड रूपका       |                        | मुनिकी आज्ञासे                    |                                         |
| दर्शन                     | 305-019                | श्रीरामजीका धनुष                  |                                         |
| (अ) बालकेलि               | 599-50                 | ठठाने जाना                        | 880-890                                 |
| यज्ञोपवीत तथा विद्या-     | 00 /14                 | (च)श्रीसुनयनाजीका विषाद           | -41-                                    |
| आरम्भ-संस्कार             | 997-994                | और सखीका विषाद                    |                                         |
| — विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा- | 111-112                | मिटाना                            | ४९७-५११                                 |
| (क) ऋषिका आकर             |                        | (छ) श्रीजानकीजीके                 | 0/0 4//                                 |
| श्रीराय-लक्ष्मणको भाँग    |                        | भनका परिताप और                    |                                         |
| -                         | A 73 A 40              | श्रीरामजीका धनुषको                |                                         |
| ले जाना                   | 643-686                |                                   | 1.00 1.04                               |
| (ख) वीरस्वरूपका ध्यान     |                        | ताकना                             | ५११—५२८                                 |
| और ताटकावध                | १४६—१५४                | (ज)लक्ष्मणजीका पृथ्वीके           |                                         |
| (ग) यज्ञ-रक्षा, सुबाहु    |                        | आधारोंको सजग                      |                                         |
| और निशिचरकटकका            |                        | करना और श्रीरामजीका               |                                         |
| संहार                     | १५७—१६२                | धनुष तोड़ना,                      |                                         |
| (घ) जनकपुर-यात्रा और      |                        | सर्वोंका सुखी होना                | ५२८—५५३                                 |
| अहल्योद्धार               | 265-533                | (झ) जयमालका पहनाया                |                                         |

| प्रकरण                    | पुष्ठक्र         | प्रकरण                  | पृष्ठङ्क       |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| অানা                      | <b>વવર—</b> વદ્ધ | (ज) श्रीविश्वामित्रजीका |                |
| (ञ) दुष्ट राजाओंका गाल    |                  | श्रीराम-लक्ष्मणसहित     |                |
| बजाना इत्यादि             | ५६५—५७७          | जनवासमें जाना           | <b>550-300</b> |
| (ट) परशुराम-रोच और        |                  | (झ) जनकपुरवासियोंका     |                |
| <b>पराजय</b>              | ५७७—६८५          | आन-दप्रमोद              | 358-068        |
| — श्रीसिय-रघुवीर-विवाह-   | 20.000           | (ञ) बारातका द्वारचारके  |                |
| प्रकरण                    | ६८५-१०१३         | लिये चलना, देवताओं-     |                |
| (क) दूतोंका अवधपुर        |                  | का बासत-दर्शन           | 392-890        |
| भेजा जाना                 | 564-E69          | (७) द्वारचार, परिछन,    |                |
| (ख) श्रीजनकपुर-मण्डप-     | , , , , ,        | मण्डपागमन, सामध         | ८१८—८३६        |
| रचना आदि                  | 500-933          | (ठ) श्रोसियाजुका मण्डप- |                |
| (ग)दूतोंका रामपुर पहुँचकर |                  | प्रवेश                  | 885-355        |
| पत्रिका तथा समाचार        |                  | (इ) पाणिग्रहण, भौवरी    |                |
| देना                      | ७०२-७२१          | आदि                     | 288-505        |
| (घ) राजाका गुरुके पास     |                  | (ढ) कोहबर-हास-          |                |
| जाकर समाचार               |                  | विलास                   | 636-666        |
| सुनवाना                   | ७२१-७२६          | (ण) जैवनार              | 266-686        |
| (ङ) रनवास तथा पुर-        |                  | (त) जनकपुरमें प्रमीद    | 696-908        |
| वासियोंको समाचार          |                  | (थ) बारातकी विदाई       |                |
| मिलना और उनका प्रेम       | ७२७—७३९          | और प्रस्थान             | 908-989        |
| (च) बारातको तैयारी        |                  | (द) बारातका अवधपुर      |                |
| और प्रस्थान               | 830-9EB          | पहुँचना                 | 539-089        |
| (छ) बारातके अगवानीकी      | -11 -11          | (ध) परिछन, आरती,        |                |
| तैयारी और अगवान           |                  | बारातियोंकी बिदाई       |                |
| आदि                       | ७६४-७७६          | आदि                     | 987-2083       |
| online.                   | -2-2             | 4                       |                |

| अभिनय-शाकुन्तस्य<br>अनेकार्थं<br>अत्रि-स्मृति<br>आहिक-सूत्र<br>उत्तरामचरित (नाटक)<br>कुवलयानन्दं<br>गर्गसंहिता<br>ग्भोंपनिषदीपिका<br>गूढार्धप्रकाश<br>गौभिस-सूत्र<br>जिज्ञासा-पञ्चक<br>ज्योति:प्रकाश<br>तत्त्वबोध<br>धर्मसिन्धु | पिण्डसिद्धि पुरोहितदपंण प्रसन्नराधव  वृहज्योति:सार धोजप्रबंध मार्कण्डेयपुराण माध मानस-तत्त्वप्रकाश माधवीय तथा वैष्णवधर्मसंहिता मायादर्शरा० भानसहंस मुह्तसिधु मुह्तंचि-तानणि | श्रीरामपटल<br>श्रीरामरसायन<br>श्रीरामार्धनचन्द्रिका<br>श्रीजानकोरहस्य<br>श्रीजपदार्थ-निर्वचन ग्रन्थ<br>वायुनन्दन मिश्रकृत विवाहपद्धति<br>बृहज्ज्योतिःसार<br>बृहद्विष्णुपुराणान्तर्गत मिथिलामाहात्स्य<br>शङ्कस्मृति<br>शकुन्तला नाटक<br>शुक्लयजुः शाकीय कर्मकाण्ड<br>प्रदीप (निर्णयसागर)<br>श्रुतबोध<br>संस्कार-कौस्तुभ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नामकरणपद्धति                                                                                                                                                                                                                    | मेरुतन्त्र                                                                                                                                                                  | संस्कारभास्कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नारदपञ्चरात्र                                                                                                                                                                                                                   | मंगलकोश                                                                                                                                                                     | साकेत-रहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निर्णयसिन्धु                                                                                                                                                                                                                    | रत्नमाला (श्रीपति)                                                                                                                                                          | सुभावित रलभाण्डागार                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पाण्डवगीता                                                                                                                                                                                                                      | श्रीरामरंग                                                                                                                                                                  | सूरभ्रमरगीतसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पारस्करगृह्य-सूत्र                                                                                                                                                                                                              | श्रीरामरत्नाकर रामायण                                                                                                                                                       | स्कन्दपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# संकेताक्षरोंकी तालिका

| संकेताक्षर                | विवरण                                      | संकेताक्षर       | विवरण                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 370                       | अयोध्याकाण्ड, अध्याय                       | दीनजी            | लाला भगवानदोनजी                        |
| अं २०५, २।२०५             | अयोध्याकाण्डका दोहा २०५                    |                  | (स्वर्गीय)                             |
|                           | या उसकी चौपाई                              | दो०              | दोहाबली; दोहा;                         |
| अ० दी० च०                 | अभिप्रायदीपकचक्षु                          | नं० प०, श्रीनंगे | वावा श्रीअवधिवहारीदासजी,               |
| अ० रा०                    | अध्यात्मरामायण                             |                  | बाँध गुफा,                             |
| अमर०                      | अमरकोश                                     | परमहंसजी         | प्रयाग ।                               |
| आ॰ रा॰                    | आनन्दरामायण                                | না০ য়০          | नागरीप्रचारिणी-सभाका मूल               |
| 390                       | अस्प्यकाण्ड                                |                  | पाठ                                    |
| अ०२, ३।२                  | अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा                    | নাব              | इसमें जहाँ किसीका नाम                  |
| 010 47 41 4               | या उसकी चौ०                                |                  | कोष्टकमें नहीं है वह लेख               |
| নত                        | उत्तरकाष्डः उत्तरखण्ड                      |                  | प्राय: सम्पादकीय हैं                   |
| 90                        | (पुराणोंका); उत्तरार्ध; उपनिषद्;           | प्रव प्रव प्रव   | श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती       |
| 7. 441 181401             | उत्तरकाण्डका दोहा ११५ वा                   | पं०, पंजाबीजी    | श्रीसंत्रसिंह पंजाबीजीके 'भा           |
| उ० ११५; ७। ११५            | उसकी ची०                                   | 101 101-111      | प्रकाश रेटीकाके भाव।                   |
| -                         |                                            | प० पु०           | पद्मपुराण                              |
| ক৹                        | कवितावली                                   | पाँ०, पाण्डेजी   | म्॰ रोशनलालकी टीका जिस                 |
| क० ७                      | कवितावलीका सातवी (अत्तर)                   | 410, 414841      | पं० श्रीरामध्या पाण्डेजीके             |
|                           | काण्ड                                      |                  | भाव हैं।                               |
| <u>কব</u> ০               | कठोपनिषद्                                  | 77.4             | पूर्वार्थ; पूर्व                       |
| करू                       | श्री १०८ रामचरणदासजीकी                     | qo.              |                                        |
| श्रीकरुणासि <b>धु</b> जी∫ | 'आन-दलहरी' टीका                            | प्रव राव         | प्रसन्नराधव नाटक                       |
| कल्याण                    | गीताप्रेसकी मासिक पत्रिका                  | प्र० सं०         | मानस-पीयूवका प्रथम संस्क               |
| কাত, ইও০%                 | काशिराजके यहाँकी प्रति                     | 40.00            | (१९२३—१९३४)                            |
| काष्ट्रजिह्न स्वामी       | रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ<br>स्त्रामी | बं० पा०          | श्रीवन्दन पाठकजीके<br>हस्तलिखित टिप्पण |
| कि० १०।४।१०               | किष्किन्धाकाण्ड दोहा १० या<br>उसकी चौ०     | बा० ३:११३        | बालकाण्ड दोहा ३ या उसक<br>चौपाई।       |
| को० रा०                   | कोदोरामजीकी गुटका                          | वि०, विनय        | विनयपत्रिकाका पद                       |
| खर्रा                     | पं० रामकुमारजीके प्रथमा-                   | बुह० आ०, बुह०,   | बुं० — बृहदारण्यक                      |
| -                         | वस्थाकी लिखी टिप्पणी                       | <u> </u>         | श्रीनाभास्वामीरचित भक्तमार             |
| गी०                       | गीतावली                                    | भ० गु० द०        | भगवद्गुणदर्पण (बैजनाथजी                |
| गीता                      | श्रीमद्भगवदीता                             | -                | टीकासे)                                |
| गौड़जी                    | प्रौ० श्रीरामदासजी गौड्                    | भा० ९१९०         | श्रीमद्भागवतस्कन्ध ९                   |
| 1100                      | (स्वर्गीय)                                 |                  | अरध्याय १०                             |
| चौ०                       | चौपाई (अर्धाली)                            | মাত ভাত          | श्रीभागवतदासजीकी                       |
| ন্ত্ৰত                    | लाला छक्कनलालकी पोथी                       |                  | हस्तलिखित पोथी                         |
|                           | छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ३                  | धक्तिरसबोधिनी    | भक्तमालकी टीका                         |
| छा० ३।१३।७                | खण्ड १३ मन्त्र ७                           | 11.04(3)(3)      | श्रीप्रियादासजीकृत                     |
| टिप्पणी                   | पं० श्रीरामकुमारजीके                       | Tio              | <b>मंगलाचरण</b>                        |
| (Codell                   | हस्तलिखित टिप्पण जो स्वर्गीय               | मं० श्लो०        | मंगलाचरण श्लोक                         |
|                           | पुरुषोत्तमदतजीसे प्राप्त हुए थे।           | भनु०             | मनुस्मृति                              |
| 30 13                     |                                            | मयंक, मा० म०,    | मानस-मयंककी टोका                       |
| तैत्ति० (तै०) २।४         |                                            | मार्व संव        | मानस-पोयूषका सम्पादक                   |
|                           | अनुवाक ४                                   | नाव सव           | And which a side.                      |

|   | संकेताक्षर        | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संकेताक्षर                      | विवरण                                                                    |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | मा० हं०           | श्रीयादवशंकरजी रिटायर्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्लोक०                          | श्लोक                                                                    |
|   | 0.2               | सबजजकृत तुलसी-रहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भेठ, भेट श्रव                   | श्वेताश्वतरोपनिषद्                                                       |
|   |                   | 'मानसहंस'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सं०                             | संहिता, संवत्, संस्कृत                                                   |
|   | मुण्डक १।२।१२     | मुण्डकोपनिषद् प्रथम मुण्डक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स०                              | सर्ग                                                                     |
|   | 3                 | द्वितीय खण्ड, द्वादशमन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सत्यो०                          | सत्योपाख्यान                                                             |
|   | यजु० ३१।१९।१      | यजुर्वेदसंहिता अध्याय ३१<br>कण्डिका १९ यन्त्र १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सि० ति०                         | 'सिद्धान्ततिलक' नामकी दीका<br>जिसे पं० श्रीकान्तशरणसे                    |
|   | (पं०) रा० गु० हि० | पं॰ रामगुलाम द्विवेदींका गुटका<br>(१९४५ ई॰ का छपा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | लिखवाकर श्रीरामलोचनशरणजीने<br>पुस्तकभण्डार लहरियासराय                    |
|   | रा० ता०           | श्रीरामतापनीयोपनिषद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | व पटनासे प्रकाशित किया,                                                  |
| • | पंट राट वट शट पंट | श्रीरामवल्लभाशरणजी<br>( श्रीजानकीषाट, श्रीअयोध्याजो )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | जिसका छपना तथा प्रकाशन<br>जुलाई                                          |
|   | रा० प्रे०         | रामायणपरिचर्या परिशिष्टप्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | १९४७ से तथा पटना हाईकोर्टक                                               |
|   | श्रीरूपकलाजी      | वैच्यवरत अखिल भारतीय<br>श्रीहरिनामयशसंकीर्तन सम्मेलनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | ११ मई १९५१ के एवं डिस्ट्रिक्ट<br>जज फैजाबादके फैसलेसे                    |
|   |                   | संचालक, भक्तमाल तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | जुर्म करार दिया गया है।                                                  |
|   |                   | भक्तिरसंबोधिनी टीकाके प्रसिद्ध<br>टीकाकार अनन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मुं० १०१५।१०                    | सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी<br>चौपाई                                     |
|   |                   | श्रीसीतारामशरण भगवान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हनु०, हनु० ना०                  | श्रीहनुमञादक                                                             |
|   |                   | प्रसादजी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$555, \$008,                   | इन संवतोंकी हस्तलिखित                                                    |
|   | लं० १०३।७।१०३     | Total Control of the |                                 | प्रतियोंका १७२१, १७६२<br>पाठ                                             |
|   | वाल्मी०           | जालमीकीय रामायण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [10]                            | कोइकान्तर्गत लेख प्रायः                                                  |
|   | वि॰ टी॰           | श्रीविनायकरावकृत विनायकी<br>टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | सम्पर्दकीय हैं, जहाँ किसीका<br>नाम नहीं है।                              |
|   | বি০ সি০           | पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्मरण रहे कि                    | (१) बाल, अयोध्या, अरण्य,                                                 |
|   | विव पुर ६१५       | विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | किष्किन्धा, सुन्दर, लंक         | और उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमसे १,                                         |
|   | वि० सा० राम०      | विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) र र ५ ह और ७                  | सचक अंक दिये गये हैं।                                                    |
|   | वीर, वीरकवि       | पं॰ महावीरप्रसाद मालवीयकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (२) किसी भी                     | काण्डकी टोकामें जब उसा काण्डका                                           |
|   | 4177 417 117      | टांका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उद्धरण उदाहरणमें दिव            | या गया है तो प्राय: उस काण्डका                                           |
|   | ষ্ঠিত পূত         | बेदान्तभूषण पं०<br>श्रोरामकुमारदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न देकर हमने केन्नल दोहे         | अ॰, अ॰ आदि वा १, २, ३ आदि)<br>-चौपाईकी संख्यामात्र दे दी है। जैसे,       |
|   | न्नै०             | श्रीवैजनाथदासकृत 'मलस-<br>भूषण' तिलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उत्तरकाण्डमें ११० । ५ र         | का तात्पर्य है उत्तरकाण्डके दोहा ११०<br>इमें ३३ !२=बालकाण्डके दोहा ३३ की |
|   | য়া০ য়া০         | नागरी-प्रवारिणी-सभाद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चौपार्र २ इत्यादि ।             |                                                                          |
|   | राष्ट्र सार       | प्रकाशित हिन्दी शब्दोंका कोश<br>प्रथम संस्करण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चौपाइयोंका नम्बर दि             | पृष्ठके कपर दोहा और उसकी<br>या गया है। जिससे पाठकको देखते                |
|   | शीला०, शिला०      | वात्रा हरिदासजीको टीका<br>'शीलावृत्त'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ही विदित हो जाय<br>व्याख्या है। | कि उस पृष्ठमें उन भौपाइयोंकी                                             |

# बालकाण्ड खण्ड ३ के कुछ शब्दों और कामके विषयोंकी अनुक्रमणिका

| विषय                                 | दोहा-चौपाई आदि | विषय                             | दोहा-चाँपाई आदि  |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| अंकुर                                | ३४६ (५)        | अवधनाथ                           | ३३२              |
| अंचल पसारना                          | ३११ छन्द       | अवधपति                           | ३२८ (४), ३३२ (२) |
| अकर्नि                               | 302            | अवधपुरीमें १६ मंजिलोंके घर       | 380 (3)          |
| अकुलाने और ललचाने लोचन               | २३२ (३-४)      | अवधवासिनियों और                  |                  |
| अगवान                                | 308            | मिधिलावासिनियोंका मिलान          | २९२ (१—३)        |
| अगहन मास विवाहके लिये                |                | अवधमें Personal Theory of        |                  |
| मध्यम मास है?                        | ३१२ (५)        | Sovereignty                      | २२७ (३)          |
| अघ भृरी (अहल्या)                     | २२३ (५)        | अवध्य कौन-कौन हैं                | (0) 809          |
| अतिथि                                | (3) 08€        | अवस्थाएँ (चाल्यादि)              | 508 (3) 508 (5)  |
| अतिधिके लक्षण                        | ३३५ (४)        | ., (সায়ন্ आदि)                  | (3) 099          |
| अतिशव बड्धामी कीन हैं                | २११ छन्द १     | ,, और उनके विभु                  | ३२५ छन्द ४       |
| अनुज                                 | 200 (20)       | अवस्थाओं और विभुओंका             |                  |
| अनुपम                                | ३२५ (२)        | तात्विक दृष्ट्या मिलान           | 40 11            |
| अनुभव (ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी            | २१६ (३-४, ६)   | अসূचि                            | २२७ (१)          |
| महात्माओंका सत्य होता है)            | 556 (7)        | अशीच (जन्मके कितने समय पश्चात)   | १९३              |
| अनुराग गुरुपद-वन्दनमें               | २५५ (४)        | असमंजस (सगरपुत्र)                | २१२ (२)          |
| अनुहार                               | 388 (€)        | अश्रुपुलक स्वरभङ्ग हर्ष, शोक     |                  |
| अन्नप्राशन                           | २०१ (२)        | दोनोंमें होनेसे                  |                  |
| अपभय                                 | 264 (6)        | इनके हृद्रत भाव व्यक्त नहीं होता | २९० (५)          |
| अपान (अपनी)                          | ३२१ छन्द       | अष्ट मखियाँके नाम                | २२० (५)          |
| <b>अभि</b> जित                       | 238 (8-5)      | ,, अ माता-पिताके नाम             | २२१ (१-२) (८)    |
| अभिजित हरिप्रीता                     | 2)             |                                  | ₹₹₹ (₹—₹)        |
| अमाना, समाना                         | 300 (8)        |                                  | २२३, २२८ (३)     |
| अयोध्यापुरी मंगलमय, मुहावनी,         |                | अष्ट सिखर्यों अष्ट अपरा प्रकृति  |                  |
| पावनी है                             | २९६ (५)        | (आधिदैविक दृष्टिसे)              | २२३, ३११ (१-८)   |
| अयोध्यापुरी शान्त और शृङ्गार         |                | ,, ,, का संवाद                   | २२० (५), २२३,    |
| रसोंसे पूर्ण है पर पावन गुणप्रधान है | 230 (3)        |                                  | 365 (5-6)        |
| अरगजा                                | २९६            | अस्त्र-शस्त्र                    | 399 (6)          |
| अरुणशिखा, अरुणचूड त्रेतामें भी थे    | २२६            | अस्त्र-शस्त्र शत्रुको देना हार   |                  |
| अरुणोदय                              | २३८ (७)        | स्वीकार करना है                  | २९३ (२)          |
| अर्घ्य                               | 352 (8)        | अहल्याकी कथा                     | 250 (\$5-65)     |
| अर्थ और अन्वय ( प्रसंगपर             |                | अहल्योद्धार कहाँ हुआ             | 260 (68-85)      |
| विचारकर करे)                         | ₹\$७ (१)       | आँख दिखाना                       | २९३ (१)          |
| अर्थपंचकका प्राप्य स्वरूप            |                | आज्ञा (सेवा, भोजन और दानमें      |                  |
| सखोगीतामें                           | 5rin (3)       | गुरुकी आज्ञा) मानना उचित नहीं    | २२६ (१—६)        |
| अलि, आलि                             | २२२ (६)        | आज्ञाको शिरोधार्य करना           |                  |
| अञ्चल                                | २४५ (६)        | सेवकका धर्म है                   | २८७ (६)          |
| अवतार गी, विप्र, सुर, सन्तर्की       |                | आचरणद्वारा उपदेश                 | २१२ (३)          |
| रक्षाके लिये होता है                 | २७३ (६)        | आचार                             | 388 (5), 333 (6) |
| अवतारका मुख्य हेतु कृपा              | ९९२ छन्द ३३    | आचार्यं, पिता, माताका गौरव       | २०५ (६-८)        |
| अवतार आचरणद्वारा संसारको             |                | आततायी छ: प्रकारके               | ₹09 (€)          |
| शिक्षाके लिये                        | २२६            | आत्मश्लाघासे कोर्ति और           |                  |

| विषय                           | दोहा-चौपाई आदि   | विषय                            | दोहा-चौपाई आदि |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| सुकृतका नाश                    | २७४ (५)          | लक्ष्मण, शत्रुच्च, भरत और राम   | १९७            |
| आभरण, आभूषण मुख्य १२           |                  | कंकण-किंकिणी आदिकी              |                |
| भाने गये हैं                   | 388 (3)          | नगाड़ेसे समता                   | 8) 335,(F) 08F |
| आभरण, आभूषणके चार भेद          | 386 (8)          | कंद (मेघ, समूह, मूल, जलद,घना)   | ३१८ छन्द       |
| आयुधोंके नाम और उनके संहार     | 309              | कंधर                            | 288 (4)        |
|                                | 7-3              | कम्बु कण्ड                      | १९९ (७)        |
| , का समर्पण                    | २६८ (२)          | कटाक्ष तीन प्रकारका             | 288 (6)        |
| 'आयेउ' एक वचनका प्रयोग         | 255 (°)" 360"    | कथा (विश्वामित्रके साथ          |                |
| आरति, आरती                     | 3RE (9)          | कथाका नियम)                     | २३७ (५)        |
| - 1                            |                  | ,, प्रातः, मध्याह्न और रात्रि   |                |
| आश्रम (शुभ)                    | २०६ (२)          | तीनीं समय                       | 280 (2)        |
| आसुरी संपत्तिके सामने अहिंसा   | 200 (4)          | कन्यादानका विधान                | ३२४ छन्द ३     |
| व्यर्थ जाती है                 | २६९ (८)          | कपट-जंजाल भक्तिके बाधक हैं      | 288            |
| इन्द्र-धनुषके देखने-दिखानेका   | 200. 200         | कपट चेष                         | २८९, ३१८ (७)   |
| निषेध                          | 380 (3)          | कमलका कमलमें बसनेका भाव         | ३२८ (५)        |
| ,, में सात रंग                 | U                |                                 | 366 (8)        |
| ईश (शंकर, हरि)                 | 580 (8)          | कमल तीन या चार प्रकारके         | 390 (4)        |
| ईश्वर-जीवमें भेद (ईश्वर म्वतः  |                  | कमलन्यन                         | 310 (8)        |
| सर्वज्ञ हैं, जीव स्वतः नहीं)   | 556 (3)          | कमलकोक मधुकर और खग              | 239 (2)        |
| ,, ब्रह्मण्य देव हैं           | 508 (5)          | चार प्रकारके भक्त               |                |
| इप्टका समरण करके कोई कार्य     |                  | कमलनयन (कृपादृष्टिसे देखनेपर)   | २११ छन्द       |
| आरम्भ करते हैं                 | २७१ (१)          | कमंकी गति गृद है                | २५५ (७)        |
| उजागर                          | 368 (4)          | कल (संख्या)                     | 324 (१)        |
| 'उपदेश                         | 200 (8), 787     | ,, (मधुरध्वनि करनेवाली)         | \$50 (8)       |
|                                | (3), २२३ (८),    | कलाकी दृष्टिसे पुष्पवाटिका-     |                |
|                                | २२६ (३, ७, ८),   | प्रसंगकी कुछ विचारणीय बातें     | 358            |
|                                | २२९ (८), २४० (६) | कवि उपमा न पानेपर लजाते हैं     | ३२० (२-३)      |
| उपनयन-संस्कार                  | २०४ (३)          | कवि, कुकवि, सुकवि               | 520 (2)        |
| उपमा न कोउ                     | ३११ छन्द         | कवियोंमें बाजी मारनेकी इच्छा    | 580 (3-8)      |
| उपमाओंका श्रीसीतारामजीके       |                  | कविकी अपने उपास्यके             |                |
| अंगोंकी शोभासे सकुचाना         | २४७ (२)          | सम्बन्धमें सावधानता और सम्मान   | 598 (8)        |
|                                | (4-(1)           | ,, 'सृक्ष्म सूक्तियाँ           | २७१ (७)        |
| उपमाओंकी लबुता श्रीराम और      | २४७ (५)          | कौंखा सोती                      | 350 (0)        |
| श्रीसीता दोनोंमें एक समान      | 304 (8)          | कामदेवके धनुषवाण                | २५७ (१)        |
| उपहार                          |                  | कामारि                          | ३१५ (२)        |
| उपहास                          | १९२ छन्द ५, ४०   | कायर गाल बजाते हैं              | 264 (6)        |
| उर और बाहुका सम्बन्ध           | (0) 339          | कारण (उपादान और निमित्त)        | 380            |
| उर-भूषणोंके नाम                | 390 (3)          | कारण करण                        | 206, 844       |
| एह् (इसी, इस)                  | २०६ (७)          | काव्यकलाकी महत्ता               | ३१६ छन्द       |
| ओट (श्रीरामजीके सम्बन्धमें)    |                  | काव्यकलामें शब्दके मृत्यको जाँच | २२६            |
| तोन प्रसंगोंमें                | २३२ (३-४)        | काह (किस कारण, कैसी)            | २६९            |
| ओट (लता, तरु और विटपमें        |                  |                                 | २९१ (५)        |
| क्रमश: शृङ्गार, शान्त और वीर स | म) २३२ (३-४)     | किशोर अवस्था                    | 508 (3)        |
| ओ३म् (प्रणव) की मात्राएँ       |                  | कुमार (कौमार अवस्था)            | \$38 (8)       |
| वैशानर, तैजस, प्राज्ञ और तुरीय | 880              | कुलरीति                         |                |
| ओ३म्की मात्राओंके वाचक         |                  | कुशध्वज महाराज                  | ३२५ छन्द २     |

| विवय                              | दोहा-चीषाई आदि | चिषय                               | दोहा-चौपाई आदि |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| कुशल और सुजान                     | २८७(७)         | गालीका नमूना                       | २६८ (१)        |
| केकयोजी मध्यमा है कि कनिष्ठा      | १९० (१-४)      | गाली निर्वलीका अस्त्र              | २६८ (१)        |
| ., के विवाहमें राज्याधिकारकी सर्त | १९० (१-४)      | ,, (मंद, कुटिल, कुलकलंक,           |                |
| केकिकंट, मरकतमणि और               |                | अबुध, अशंक आदि)                    | २७४ (५-६)      |
| कनककी उपमाके भाव                  | 388 (8)        | ,, विवाह समयकी सुहावनी             |                |
| कृपाल (कारणरहित)                  | २११            | होती है                            | ३२९ (७)        |
| केसरिया बाना वीरोंका है           | २१९ (३-४), २३३ | गिरा गेंभीर                        | 562            |
| कोसलपति -                         | 380 (8), 380   | गीता, संखीगीता                     | 244            |
| कोसलपति नाम सबसे बड्रा            | 388 (€)        | गुण और अवगुण चार जगहसे             |                |
| कोहबर                             | ३२६ छन्द       | देखे जाते हैं                      | २३७            |
| कीतृहल                            | ३२६ छन्द       | ,, के अर्थ (गुण, रोदा, सूत्र)      | २८२ (७)        |
| कौशस्या, सुमित्रा, कैकेपीसे       |                | गुरु (बिध्गु, सूर्य)               | 308            |
| क्रमशः विवाह                      | \$60 (5-R)     | गोदानका विधान                      | (3) 399        |
| ,, आदि ज्ञान, उपासना,             |                | ,, के अधिकारी                      | ३३० (७)        |
| क्रिया शक्ति हैं                  | ३५० (६-८)      | गोधुलि बेला सब कार्यंकि लिये शुभ   | 585            |
| कौशल्यादि रानियोंके               |                | ,, ,, में द्वारचार .               | २७१ (७)२८६ (६) |
| पिताका नाम                        | 266            | गोसाई                              |                |
| कौशल्याजाको अद्भुत रूप            |                | गोस्वामीजोको शैली—                 |                |
| टिखानेका कारण                     | 203            | (१) अतिशय शोभा दरसाने वा           |                |
| ., आदि माताएँ राम-लक्ष्मणके       |                | अनेक रूप धारण करनेके               |                |
| मुनिक साथ जानेसे                  |                | समय 'खररी' का प्रयोग               | २०२ (६)        |
| चिन्तातुर थीं                     | ३५० (६)        | (२) जहाँ प्राचीन ग्रन्थोंमें       | , , , , , ,    |
| क्रोधमें मनुष्य क्या पाप नहीं कर  |                | मतभेद होता है वहाँ ऐसे             |                |
| सकता                              | २७७            | शब्द देते हैं, जिनसे सर्व          |                |
| खरारी                             | १९२ छन्द २,    | मतोंका ग्रहण हो सके                | २०९ (६)        |
|                                   | 202 (4)        | (३) नाटकका पर्दा शब्दोंमें         | 3 7 3 3 4      |
| श्रियोंके लिये युद्ध महोत्सव है   | 368 (3)        | ही तैयार करते हैं                  | २१२ (१)        |
| गङ्गाजीकी कथा वालमी०              | 130 117        | (४) नाटकीय कलामें वे सदा           | ,,,,,,,,       |
| महाभारत-अनुसार                    | २१२ (२)        | हमारे साथ रहते हैं। वे             |                |
| ,, भागवतानुसार                    | २१२ (२)        | हमारे मित्र, पथप्रदर्शक            |                |
| परापुराणानुसार                    | २१२ (२)        | और दार्शनिक शिक्षक हैं।            |                |
| , की सात धाराएँ                   | (3)            | ध्यक्तियों, परिस्थितियों और        |                |
| गङ्गाजी ब्रह्मद्रव हैं            | २१२ (२)        | वक्तओंके आलोचक हैं।                |                |
| गैंव                              | 364 (6)        | उनको आलोचना सरस और                 |                |
| गजमुक्ता सब मुकाओंमें श्रेष्ठ है  | 266 (0)        | काञ्चकलासे ओतप्रोत है।             | २१२ (१)        |
| गठबंधन और उसका समय                | ३२४ छन्द ४     | (५) वे चित्रपट (नाटकीय पर्दे)      | 33.4.37        |
| गणेशजी प्रथम पुज्य हैं, प्रथम     | 410040         | भी शब्दरूपमें वर्णन                |                |
| स्मरणोय नहीं                      | \$08           | कर देते हैं।                       | २१२            |
| गर्भ (में भगवान्के आनैका भाव)     | १९० (५-६)      | (६) श्रीरामजीके उत्कर्षमें सूर्यका | 1,,,           |
| गहराहे                            | 308            | रूपक, गम्भीर विषयके                |                |
| गाधिका अर्थ                       | २१२ (२)        | वर्णनमें समुद्रका रूपक             |                |
| गाधिसुत                           | ३५२ (५)        | सुखद भवसे दु:खदकी ओर               |                |
| गानक स्वर                         | 308 (4)        | झुकनेमें सन्ध्याका तथा             |                |
|                                   | 5xe (s)        | दु:खदसे सुखदभावकी ओर               |                |
| गाल वजाना                         | 1 400 (()      | 2. and Bandalan out                | I,             |

| विषय                           | दोहा-चौपाई आदि | विषय                                | दोहा-चाँपाई आदि   |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| जानेमें प्रात:कालीन दृश्यका    |                | प्रत्येक जगह पाठक लगा               |                   |
| कुछ वर्णन करते हैं             | २५५ (१-३)      | लें, ग्रन्थ न बढ़े                  | ३१९ (७) ३२२ छन्द  |
| (७) यूनानके नाटकोंमें जो काम   | .,,,,          | गौतमजीकी शालग्राममें निष्ठा         | 560 (56-65)       |
| गायक-समूह करता था              |                | गीतम-शाप (इन्द्रको)                 | 380 (8)           |
| वह तुलसीकी कलामें              |                | ज्ञान-वैराग्यादिका फल रामदर्शन      | ₹0€ (८)           |
|                                | २५७ (३)        | घोड़ोंकी सुन्दरता तीन प्रकारसे      | 799 (8-4)         |
| कवि करता है                    | 140 (4)        | चन्द्रमामें ५ गुण-रूप, सुघरता आदि   | ३१४ (७)           |
| ८) एक नमूना देकर हमारी         |                | चन्द्र-चकोरीकी उपमा                 | २८६ (४)           |
| कल्पना-शक्तिको अग्रिम          | 223            | चन्द्र-चकारके दृष्टान्तके भाव       | २१६ (३), २३२ (६)  |
| विकासका अवसर दे देते हैं       | 333            | चन्द्रमाको दक्षका शाप               | २३८ (१)           |
| (१) विशेष माधुर्यके पश्चात्    | 401 501 (V)    | चकोरको दशा                          | २३० (३), २३२ (६)  |
| ऐश्वर्यकथन                     | १९८, २३५ (४)   | चकोरको उपमा सगुण ब्रह्मके दर्शनमें  | २१६ (३)           |
| (१०) नाटकीय कला और             |                |                                     | 398               |
| महाकाव्यका मेल                 | 23 21          | चतुर सम                             | 200 (2)           |
| (११) पाठककी कल्पना-शक्तिको     |                | चतुराई                              | 268 (5)           |
| उभारकर स्वतन्त्र छोड़ देते हैं | २२७ (५-६)      | चमर                                 | 191111            |
| (१२) अत्यन्त सीन्दर्यमें       |                | चरणमें बार-बार लगना                 | 338 (8)           |
| विरंचिका बनाना कहते हैं        | २३० (५-६)      | अतिप्रेमके कारण                     | 299 (3)           |
| (१३) 'विरंचि' शब्दका प्रयोग    |                | चरणचिह्न और उनके फल                 | 358 (5)           |
| प्राय: विशेष कौशलकी            |                | चरणप्रक्षालन ( ब्राजनकजी और केवट)   | 860 (8-8)         |
| रचनामें                        | 530            | चरके भाग                            |                   |
| (१४) श्रीरामजीके मुखसे,        |                | 'बले' से पूर्व कहीं रुकना बनाते हैं | 285 (8)           |
| स्वप्रशंसा अभियुक्तके रूपमें   |                | के साथ 'हर्षित' के भाव              | २१२ (१)           |
| सफाईके लिये                    | २३१ (५-६)      | चाहना (देखना)                       | 588 (10) 386 (11) |
| (१५) मस्तकके तिलकमें प्राय:    |                | वितयन तीन प्रकारकी                  | २३२ (१-२)         |
| दो रेखाओंका वर्णन              | 233 (3)        | चूड़ाकरण-संस्कार                    | ₹03 (१−३)         |
| (१६) जहाँ कृपादृष्टिका प्रयोजन |                | चौके चारू                           | 398               |
| होता है यहाँ नेत्रक लिये       |                | चौतनी                               | 586               |
| कमल विशेषण देते हैं            | 533 (8)        | छबि और रूप                          | 586 (8)           |
| (१७) कभी उस बातका वर्णन        | 1300           | छवि और शोधा                         | 586 (9-5)         |
| नहीं करते जो कलाके             |                | ্, ক পত্ন                           | 355               |
| लिये अनावश्यक है               | १८९            | छेमकरी                              | ३०३ (७)           |
| (१८) प्रसंगकी कथाएँ नहीं       |                | जग ( = ब्रह्माण्ड)                  | २९४ (५)           |
| देते जो पुराणों और             |                | जगतपति                              | 258               |
| वाल्पीकीय आदि                  |                | जगदंबिका                            | 580 (4)           |
|                                | 958            | (श्री) जनकजी                        | २९५ (१)           |
| रामायणोंमें प्रसिद्ध हैं       | 107            | श्रीजनकजीके अनेक रानियाँ थीं        | २५५, ३३४ (२       |
| (१९) प्राय: पहाड्से नदीकी      | १९१ (४)        | का शील, खेह, बढ़ाई                  | 348 (0)           |
| उत्पत्ति कहते हैं              | 526 603        | जनकजीकी दूरदर्शिता,                 |                   |
| (२०) सम्बन्धसे शोभित           |                | नीतिनिषुणता आदि                     | 388(8)            |
| होनेवाले अङ्गोंको              | (-)            | , के दस भाई और उनके नाम             | 388 (8)           |
| सम्बन्धके साथ कहते हैं         | २६८ (७)        | शीलका प्रभाव श्रीदशरथजीप            |                   |
| (२१) जब कई बातें कई जगह        |                | जनकपत्रिकामें समाचार                | २९० (५-६)         |
| लिखनी होती हैं तो वे           |                |                                     |                   |
| कुछ एक जगह, कुछ दूस            | (i)            | जनकपुरमें Territorial               | v 250 (3)         |
| जगह लिख देते हैं, सब           |                | Theory of Sovereignt                | 11 110 117        |

| विषय                            | दोहा-चौपाई आदि   | विषय                                | दोहा-चौपाई आदि |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| जनकपुर और अयोध्यापुरीकी         |                  | श्रोतुलसीदासजी वर्णनकी              |                |
| शोभाका मिलान                    | २८९ (७)          | प्रवाह-धारामें पड़कर                |                |
| जनकपुरकी नारियाँ बेदकी          |                  | भी मर्यादाभंगका अनौचित्य            |                |
| ऋचाएँ हैं                       | ३३५ (५-६)        | निर्माण नहीं करते                   | २८९ (७-८)      |
| श्रीजनकस्तुति और आर्द्रानक्षत्र | 388 (5-6)        | ,, किसी भी रसका परिपोष              |                |
| जनेक (यज्ञोपवीत) में नौ गुष     |                  | सीमातक करनेमें छन्दोंका             |                |
| (सूत)                           | २८२ (७)          | प्रयोग करते हैं                     | ३२७ छन्द       |
| जनें अके एक सृतमें एक-          |                  | ,, प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध प्रेमी  |                |
| एक देवता                        | p) 24            | पात्रोंद्वारा प्रभुसे जोड़ देते हैं | 33€ .,         |
| जनेऊसे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य  |                  | ,, कभी-कभी चौपाइयों अथवा            |                |
| तथा भृगुकुलकी पहिचान            | २७३ (५)          | इन्दोंको संख्यासे किसी              |                |
| जन्मका साफल्य रामदर्शनसे        | ३५७ (७)          | कार्यकी संख्या जना देते हैं         | 324 (0)        |
| जमदग्निका यथ सहस्रार्जुन        |                  | ,, लेखनौद्धारा भी शीघ्रता           |                |
| अथवा उसके पुत्रोंद्वारा         | २७६ (२)          | दिखा देते हैं                       | 560 (5) 568    |
| ज्य                             | २८५ (१) (७)      | ,, को ९ को संख्या बहुत प्रिय हैं    | 356 (5-5)      |
| जयमाल किस चीजका था              | २४८ (५-६)        | तृण तोङ्ना                          | 296 (4)        |
| जहें तहें                       | २२९ (६)          | तेजपुज                              | 308 (9)        |
| जाग्रत् अवस्था                  | ३२५ छन्द ४       | 'तेहि अवसर' नवीन प्रसंग             |                |
| जातकर्म                         | 463              | आदिका सूचक                          | २६८ (२)        |
| जावक (यावक)                     | 350 (5)          | 'तोरं' अनादरसूचक नहीं है            | \$83 (3)       |
| जीवजन्तु                        | 560 (56)         | थकना                                | २०४(८), २३२(५  |
| ज्थ-ज्थ                         | २८६ (२)          | त्रिपुरामुरके वधके लिये धनुष        |                |
| जोगवना                          | ३५२ (७)          | कैसे बना                            | २७१ (७)        |
| जो पै                           | २८० (५)          | दरबार (=द्वार)                      | २०६            |
| ठग जाना                         | ३१६ छन्द         | (श्री) दशरधजी वेदावतार              | ३५० (६-८)      |
| ठगना                            | 389 (8)          | 'दशरथ' शब्दका अर्थ                  | (0) 229        |
| <b>उ</b> क्षनि                  | 5.8.3            | 'दशरथ' नाम वेदमें                   | 11             |
| डिमडिमी                         | 388 (5)          | (श्री) दशरधजीकी रानियाँ             | १८८, १६ (६)    |
| ढँढोरना                         | 386 (0)          | ,, ,, रानियोंमें कौन मध्यमा है      | 860 (8-8)      |
| हरना (ढलना)                     | 340(8)           | , को कलंकका निषेध                   | 500            |
| तम (=तरफ)                       | SRC              | ,, को श्रवणके पिता                  |                |
| तमाल                            | 506 (5)          | यज्ञदत्तका शाप                      | १८९ (३—६)      |
| ताङ्काका भयावना रूप             | ३५६ (८)          | ( श्री ) दशस्य सदा पुत्रोंको समीप   |                |
| ताल                             | 305              | रखतं हैं (सपं जैसे पणिको)           | ३६१ (३)        |
| तिथि                            | \$90             | श्रीदशरथ-राम-लक्ष्मण-मिलाप,         |                |
| तिन तोड्ना                      | १९८(५), ३२७ छन्द | वनवासके पश्चात् श्रीकौशल्या-        |                |
| तिलक                            | 233 (3)          | राम-मिलाप और श्रीयुधिष्ठिर-         |                |
| ., की शोभा                      | ३२७ (९)          | विदुर-मिलापका मिलान                 | 305 (8)        |
| तीन बार जय-प्रतिज्ञा            | ३२७ छन्द ४       | दशासे दु:ख वा हर्षकी पहिचान         | 255            |
| तीर्थमें स्नानकी विधि           | २१२ (३)          | दानके अधिकारी ब्राह्मण हैं          | 294            |
| तुरंग                           | ३१६ (७)          | दान हर्षपूर्वक न देनेसे व्यर्थ हो   | 000 (1)        |
| तुरीय                           | ३२५ छन्द ४       | जाता है                             | २९५ (८)        |
| (श्रा) तुलसीदासजी बड़े ही       |                  | दान और प्रतिग्रह (पुत्रजन्मपर       | 200            |
| सुन्दर आलोचक भी हैं             | २६८              | कबतक विधि है)                       | \$93           |

| विषय                                                    | दोहा-चौपाई आदि | विषय                               | दोहा-चौपाई आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                | नामणि                              | २१९ (५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दान विनयके साथ हो तो आदर                                | (%) \$55       | नागरं नट                           | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दान है                                                  | 256 ( 4)       | नाटकीयकलाकी जान है                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दान देने, गुरु और भगवान्को                              | 338 (3)        | 'वास्तविकता और                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रणाम करनेमें हर्ष होना चाहिये                         | 286 (3)        | अनुमानका अन्तर                     | २१८ (५-६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दान देने और दान पानेमें भेद                             |                | नाटकीय कलामें देश, काल             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिक्पाल (दस दिशिपाल)                                    | 398 (8)        | ऑर कार्य, क्रमका साम्य             | 256 (5-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दिग्पालोंकी शक्तियोंके नाम                              | ३२७ छन्द       | ,, ,, मानस और टेम्पेस्ट            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिन (नित्यप्रति)                                        | (%)            | (Tempest)                          | २१९ (२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दु:ख और हर्षको दशाको पहचान                              | २२८            | नाटकीय विरोधाभासका आनन्द           | 306 (8-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दूतों (जनकपत्रिका लानेवालों)                            |                | नान्दीमुख श्राद                    | 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| में शतानन्दजी न थे                                      | (2) 895        | भागकरणका विधान                     | (5) 095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देव                                                     | २७२(१), २९३(५) | , कब होना चाहिये                   | 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देवता हाथ जोड़नेसे शीघ्र प्रसन्न                        | 1000           | नाम धार प्रकारके                   | १९७ (4-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| होते हैं                                                | ३२१ (२)        | ,, कैसे रखा जाता है                | 296 (8-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ., फुल बरसानेक साथ प्राय:                               |                | नारीधर्म-शिक्षा                    | \$38 (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नगाड़े भी बजाते हैं                                     | ३२३ (६)        | नाराधम-शिका                        | 155,176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देवताओंको पुष्पवर्षा अवसर-                              |                | निकट बैडाना आदर-प्रेम प्रकट        | २९१ (३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अवसरपर होती है                                          | 343            | करता है                            | ३२७ छन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ., की सेवा                                              | 3.53           | निछावर और आरतीका क्रम              | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| का व्यक्तित्व                                           | 959            | के अधिकारी याचक हैं                | 308 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| के नाम ऐश्वर्य, गुण या                                  |                | नित नृतन                           | 256 (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मृतिवाचक होते हैं                                       | 338 (4)        | नित्य क्रिया                       | 45/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,, में मत्सर                                            | 380 (4)        | में प्रात:सन्ध्या भी है            | 220(2), 209(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| देह बिसारना                                             | 200 (4)        | নিখি                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्वेलारोहण-उत्सव                                        | (3) 389        | নিঘি और নিজ নিঘি                   | 286 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | 308 (4)        | निधियोंके नाम और प्रभाव            | 350 (3-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| धनद                                                     | 342 (4)        | निमि                               | 520 (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| धत्य                                                    | 200 (3)        | निमि-वसिष्ठ-शाप                    | The state of the s |
| धन्य मानना<br>धनुषकी भिन्न-भिन्न कथाएँ                  | 388 (4)        | निमिष, निमेष                       | २२५(४), २३०(४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अनुषका । भगना भग जनार<br>,, के तोड़नेकी प्रतिज्ञाके कार |                | निर्भर                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, क ताड्नका आतज्ञक कार                                 |                | निशा, रात्रि                       | २३८ (६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ध्यान (शत्रुपर चढ़ाईके समय                              | 306 (3-5)      | निहारमा                            | 368 (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वीररसका)                                                | 40717.01       | नृष                                | 500 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ध्यानसे रामचरित (श्रवण)                                 | 790 (8)        | नेत्र-इन्द्रिय मनरूपी राजाका दीवान | \$ 286 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अधिक है                                                 | 868 (8)        | नेग                                | 330(0):303 (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ध्वजा पताकी                                             | ३२४ छन्द २     | नेग जोग                            | 343 (€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नई (=नदी)                                               | 340047         | नेगी <b></b>                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नई (=अपूर्व)                                            |                | मी (नव ९) का अंक कविकी             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नखशिख वर्णन दो० १९९ में                                 | MAR (15 (1/93) | बहुत प्रिय                         | 3€8 (8-€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नेत्र नहीं कहे गये                                      | १९९ (७-८),(१२) | ्र बार 'जय' के भाव                 | २८५ (७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नट                                                      | 268 (8), 305   | पंच कवल                            | ३२९ (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>मरनाथ</b>                                            | २८६ (७)        | पंच शब्द                           | 329 (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 'नरवर' कौन हैं                                          | 538 (10-5)     | एक्षी, चातक, कीर, चकोर, कीवि       | हल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नव गुण (ब्राह्मणके, मानससे                              | 2 mg 20mg      | मोरसे पाँच प्रकारके भक्त करे       | ३२७ (५-६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उदाहरण)                                                 | २८२ (७)        | 4170 314 34154                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| विषय                              | दोहाः औषाई आदि | विषय                             | दोहा चीपाई आदि |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| पत्रका ध्वजा                      | १९४ (१)        | परशुरापजीका आगमन धनुष यज्ञ       | २६० (५),       |
| पत्नम, बाल पतंग और भान्           | २६८ (२)        | मण्डपमें ही करानेका कारण         | २६८ (२)        |
| पतिकी सेवा विष्णुकी उत्तम         |                |                                  | ₹८५ (४—७)      |
| आराधना है                         | 338 (R)        | , के भाइयों और माताका नाम        | २७६ (२)        |
| पिन देवना (पिन ही इष्टदेव हैं)    | २३५            | ्र, , भागा-पितासे उऋण            |                |
| पतिव्रताका पति ही देवता है        | 33R (R)        | होनेकी कथा                       | 31 - 11        |
| पत्नी कब पतिके दक्षिण और          |                | , ,, नवगुर्धाका नाश              | २६९, २७०       |
| कब वाम दिशामें बैठे               | 358 (8)        |                                  | (३) इत्यादि    |
| पद                                | <b>३५३ (२)</b> | परशुरामको उत्तमुणीकी प्राप्ति    | २८५ (४—७)      |
| पदरज (बड़ोका) शिरोधार्य           |                | ,, ,, पिताका घरदान               | २७६ (२)        |
| किया जाता है                      | २८२ (३)        | , , , <b>फरसा किससे मिला</b>     | २६९ (८)        |
| पदरजका बार-बार शिरोधार्य करना     | 306 (१)        | ्र ऋचीक आदिद्वारा क्षत्र         |                |
| पदिकहार                           | १९९ (६)        | सहारमे निवृत्त                   |                |
| परछन (परिछन)                      | 384, 386       | होनेका उपदेश                     | ₹9€ (X)        |
| परत पाँवडे और देन पाँठडेमें भेद   | 370(4)         | ु ने भन्न महार किया तब           |                |
| परधर्मका त्याग् आपद्धर्मरूपी      |                | रघुवंशी, निमिवशी तथा             |                |
| कारणके हटते ही करना चाहिये        | २८४ (६)        | अनेक राजा कैसे बच ग्हे           | 263 (8-X)      |
| परम हित (जिससे श्रीरामजीकी        |                |                                  | २७६ (४)        |
| प्राप्ति या भक्ति हो)             | 380 (4)        | , ,, 'राम' नाम कैसे पाया         | २६९ (८)        |
| परम तत्त्व                        | ३५० (६)        | ू, के मर्वहरणमें क्या            |                |
| परशुराम भी दोनों हाथोंसे युद्ध    |                | "अप्रगलभना" दोय है               | २८५ (४—७)      |
| करनमें 'समर्थ (सव्यसाची) थे       | 266 (6)        | , संवाद और गीता                  | , .,           |
| परशुरामजी ५ कलाके अवतार थे        | 368 (4)        | स्तृतिमें धर्मरथके सम्पूर्ण अस   | 44 4           |
| पत्रनधेपी हैं मनोत्रेगसं चलते हैं | २६८ (२)        | ू, स्तुनि अगैर सेहिणी नक्षत्र    |                |
| , और लक्ष्मणजीके वीररस-           |                | 'परि' डपसर्ग                     | 336            |
| स्वरूपका मिलान                    | २६८ (८)        | भाँय पुनीत                       | ३५० (२)        |
| , मगीच ऋषिके शिष्य                | २६९ (८)        | पाँवदेका इल्लेख ५ वार            | ३२८ (२)        |
| , शिवजीके शिष्य                   | २६९(८),२७१(५)  | पाँगड़े देत, पाँबड़े पड़तमें भेद | \$20 (P)       |
| का अवतार उद्गुड शत्रियाके         |                | पाक दैत्य पाकरिष्                | ३४७ (३)        |
| संहागर्थ                          | २७२ (७)        | पाट महियाँ                       | ३२४ (१)        |
| , क्षत्रियकुलके संहारकी           | २७२ (८)        | परिणयहण                          | ३२४ छन्द ३     |
| प्रतिज्ञा                         | २७६ (२)        | पारना                            | १९९(८), ३००(७  |
| ,, , इक्रीस बार शत्र-संहार        | २७२ (७)        | पावन मृग                         | २०५ (२)        |
| , कश्यपको पृथ्वीका राम            | २७६ (२)        | धिनृत्व पाँच प्रकारका होता है    | २९१ (७)        |
| , ,, निदासस्थान महेन्द्राचल       |                | पितर                             | २५५ (७)        |
| और उसका कारण                      | २६८ (३)        | पिनाक नामका कारण                 | २७१ (७)        |
| , , निवासस्थानमे जनकपुर           |                | पीत वस्त्र वीरोंका बाना है       | 486 (3 R)      |
| कितनी देशमें आये                  | २६८ (२)        |                                  | 588 (5-5)      |
| , अगमन रामायणीमें                 |                | मोताम्बर भगवानुका नाम            |                |
| विवाहके बाद मार्गर्मे             | रह८ (२)        | उत्तर प्रिय                      | २०९ (२)        |
| , प्रसंत्रराघव, हनु० नाव          |                | पुत्रका अर्थ                     | १८९ (१)        |
| तथा मानसका क्रम एक                | २६८ (२)        | पुत्रहोन भनुष्य                  | १८९ (१)        |
| , धनुष यज्ञ मण्डपमें ही           |                | पुत्रष्टि यज्ञ कहाँ हुआ          | १८९ (६-७)      |
| आगमनकी सुचारता                    | २६८ (२)        | , एक वर्षतक रावणसे निर्विष्ठ     |                |

| विषय                                             | दोहा चौंपाई आदि      | विषय                              | होहा चौपाई आदि<br>———————————————————————————————————— |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| कैसे हुआ                                         | १८९ (६ ७)            | ग्रियके सम्बन्धको वस्तुसं         |                                                        |
| पुत्रेष्टि यञ्चक हिचयको बाँटमें मतभेद            | 880 (8 -8)           | प्रियंके मिलनका सुख               | २९५ ५)                                                 |
| पुनि-शद्ध (बिना अर्थका),                         |                      | प्रीतिकी प्रशसा उसकी              |                                                        |
| ( व्यक्षात्)                                     | २०३(३), २६९(६)       | चित्रतासे है                      | 256                                                    |
| ए-प्रकार्<br>पुर्नात घृत, दाल आदि                | 356                  | प्रीति (अपुनीत) भी होती है        | २१७(३)                                                 |
| पुनात युव, पाल आख<br>प्रीति                      | २२९                  | प्रीतियोग                         | १९१ (१-२)                                              |
|                                                  | \$t\$ (8)            | प्रेमसे ज्ञानकी शोधा              | ३३८ (६)                                                |
| ,, विप्र                                         | २९४ (१)              | प्रेयदगरियाकी मंजिली              | २१२ (१)                                                |
| पुन्य पुरुष<br>पुरुषमे मस्तिष्क और स्त्रीमें     | (10(1)               | प्रेमकी सक्रान्ति दशा             | ३२३ छन्द                                               |
|                                                  | २३४ (७-८)            |                                   | ३२४ छन्द ४                                             |
| हृदयका शासन प्रधान                               | 440 (0.0)            | फल और उनकी क्रियाएँ               | 324                                                    |
| पुरुवकी परीक्षा चार प्रकारमे                     | २७४ (१-२)            | बदी चारक                          | 369 (4)                                                |
| को जाती है                                       | 400 ((-1)            | बदो मृत मगर्थ                     | १९६ (६)                                                |
| पुरुषसिंह (और सिहका कर्ष)                        | 202 (0)              | श्चरभागी असि बङ्भागी              | ২ংং ক্তব্                                              |
| आगे अरण्यकाण्डके पूर्व नहीं है                   | 365 (6)              | मातो काण्डीम चरणान्-              |                                                        |
| पुरुषसिहसा रूपक                                  | २०८                  | शगियोंको कहा है                   | ২ং१ छन्द                                               |
| पुण्यवृष्टि आनन्दसूचक, देवोंकी                   | But 41.3             | ब्रामेल                           | 304                                                    |
| संवा                                             | 286 (4)              | यचन रचना                          | २८५(३) २९३ ह                                           |
| शुभ शकुन है                                      | २४६ (८)              |                                   | 238                                                    |
| पूजाको वस्तुको लिये हुए                          |                      | बनकही                             | 1 "                                                    |
| प्रयाम न करे                                     | २३७ (१)              | वन (फूले-फले वनमे                 | 280 (88)                                               |
| पूजा, यूजना                                      | 356                  | खुराम्गकः निवासः)                 | २२७ ५ ६)                                               |
| पूजा मान्यता बड़ाई                               | ३०६ (४।              | वन बागको शोधा पश्चियोंसे          | 440 4 4)                                               |
| पृथ्मीको धारण करनेवाले छ । हैं                   | 월44 (독)              | के आध चनक फाकिल,                  |                                                        |
| प्रतिज्ञ। तोड्डनेसे सुकृतका माश                  | २५२ (५)              | कीर चकोर और                       | ****                                                   |
| प्रधानका पूजन आदि या अन्तमं                      |                      | मध्या वर्णन सहेतुक                | २२७ (५-६                                               |
| होता है                                          | ३५२ (८)              | वर करका पिना और वरानी             |                                                        |
| प्रणाम (साष्ट्राङ्क अस्त्र शस्त्र                |                      | क्या चाकर प्रसन्न होते हैं        | ३२८ (१)                                                |
| उतारकर करना चहिये                                | २६९ (२)              | वा-दुलहिनके परम्पर                |                                                        |
| प्रणाम (बार्-बार) कृतज्ञाका                      |                      | अवलोकनकी शास्त्रज्ञा              | ३२३ छन्द                                               |
| <b>मृ</b> चक                                     | २९१ छन्द             | करको योग्यता (भीन प्रकारसे)       | २२२ (१,                                                |
| , (शिष्टु पुरुष बड़ोंको पणाम                     |                      | वर वर्णी                          | 580 (3                                                 |
| करके बोलन हैं।                                   | २१५                  | सर वप ( जिसे काई धाँप न मकः)      | 386 (3)                                                |
| , समय पिलका नाम भी                               |                      | वर भामिनि                         | ३५५ (१,                                                |
| लेनकी गीति तथा अन्य                              |                      | बल विनय शील आदिका क्रम            | ३११ छन्द                                               |
| क्रस्या                                          | २६९ (२) (४)          | ভ্ৰনি জালা                        | ३३६ छन्द                                               |
| प्रवान                                           | ₹८६ (७)              | वश करना तीन प्रकारमे              | २५७,१                                                  |
|                                                  | 230 306              | सास्यमें तन्त्रच्यांके चार पटार्थ |                                                        |
| प्रभु<br>                                        | ३४१ (७)              | पक्ष्य साध्य हत् और दृष्टान्त     | 368 €                                                  |
| प्रमाण चार हैं<br>प्रयोग (तान्त्रिक) छ॰ प्रकारके | 246 (7)              | बाज बाज और लवाका दृशन्त           | 266 (3)                                                |
|                                                  |                      | क्षाणं (बाक्य) क दो गुण सत्य      |                                                        |
| प्राकृत दृश्य चित्रण, तुलसीके प                  | २२७ (५ ६)            | और प्रिय                          | 320 (3)                                                |
| केवल चुप नाटकीय पर्दे नहीं है                    |                      | वाजीके दाप (वार्टीय १८ हैं        | 38613                                                  |
| प्रात काल                                        | 348 (4)              | वल्यल्यका मुख्य स्थान मुख         | 200 A)                                                 |
| पाल क्रिया<br>प्राथनाकी गीति सनोजधपूर्तिके लिये  | 598 (3-8)<br>330 (8) | में बल तज आदिका भाव               |                                                        |

| स्रियय                               | दोहा चाँपाई आदि | विषय                                | होहा-चौषाई आदि |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| स्वप्रमें भी नहीं आने पाता           | રપ્પ            | धनुष देते समय क्षात्र-तेज भी दिख था | २८३            |
| बारातमें १२ कार्यके लिये             |                 | विष्णु-धनुष परशुरामजीको             |                |
| १२ शक्न                              | \$0\$           | कहाँसे प्राप्त हुआ                  | २८४ (७)        |
| बालकका वध भारी पाप है                | २७२ (५)         | विस्रान।                            | २३३ (३)        |
| बिचा <b>री</b>                       | २२३ (७ ८)       | विहित                               | ३१९ (२)        |
| बिदा माँगकर जाना शिष्टाचार है        | 283 (6)         | खेर (=भाई)                          | 300            |
| विदेह                                | २१५ (८), २१५,   | वीरके दो गुण-धार और                 |                |
| IMUG                                 | 334(2), 380(0)  | अक्षोभ होना                         | 502            |
| , शस्त्रका प्रयोग विवाह-             |                 | वीरता (पश्चवीरता)                   | 205            |
| प्रकरणमें                            | २९१ (७)         | बोररसयुक्त रूपका वर्णन              | २१९ २६८ (८)    |
| विदेहकुमार <u>ी</u>                  | २३० (८)         | वंद ब्रह्माकी भगवानुसे              |                |
| विधि                                 | वरव (८)         | याज्ञवल्वय और हनुमान्को             |                |
| विद्या (परा, अपरा)                   | 508 (8)         | सूर्यसे प्राप्त हुए                 | ३१९ छन्द       |
| ् (सब विद्या भ० गु० द०)              |                 | वंद ब्रह्मक नि:श्वास हैं            | 508 (8)        |
| ( सन्ना और अतिबलाके मन्त्र)          | 208 (3 6)       | , अपंरुपेय हैं                      | 4 14           |
|                                      | 300 (8)         | वंदध्वनि करनेवालोकी दृष्ट्रमे       | · "            |
| विनय (नम्रता)                        | १९९ (६)         | उपमा                                | ३४७ (५)        |
| विप्रधरण                             | (17/4)          | वंदेही                              | 268 (8)        |
| विप्रपत्नियोंकी आयु अत्राणियोंसे     | 377 (4)         | <b>ब</b> ेलि                        | २७२ (५)        |
| अधिक होती थी                         | 305 (8)         | <b>कृ</b> न्दारक                    | ३२६ छन्द       |
| धिबुध                                | 368 (5)         | च्याहार<br>व्याहार                  | ३२३ (८)        |
| विमान (अनेक प्रकारक)                 |                 | ब्रह्म सदा एकरस है                  | 388 (4)        |
| विरिचिके स्वय बनानेका भाव            | 230 (5)         | ,, ,, सुखमूल है                     | <b>BR</b> \$   |
| विराट्का स्वरूप                      | 585 (5)         | ब्रह्मका एक दिन एक हजार             |                |
| विलासिनि                             | 384 (4)         | चतुर्वुगका है                       | 308(6)         |
| विलग्बना                             | 356 (9)         | ब्रह्माजी अपूज्य हैं पर उनके        | 4-1(0)         |
| विवाह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें और   |                 | सन्दर्भ समरण आदिकी                  |                |
| मार्गशीर्व शुरु ५ को हुआ             | 388 (€)         |                                     | २८७ (८)        |
| विवाहके उपयुक्त नक्षत्र              | ३१२ (६)         | निषेध नहीं है                       | २७३ (७)        |
| , , माम और दुनके फल                  | २९४             | ब्राह्मण अवध्य है                   | 405 (0)        |
| ु में २५ छन्द और उसका कारण           |                 | ्र का अपधान उसके                    | २७१ (६)        |
| खिश्चचित <b>मोर</b>                  | २१५ (६)         | वधकं समान है                        | 405 (4)        |
| विश्वामित्र                          | 508 (5)         | ब्राह्मण् (सम्धारण ब्राह्मण्) के    | 2/2/23         |
| , तपस्वियोंमें अग्रगण्य              | 330             | लक्षण                               | २८३ (१)        |
| , का आश्रम                           | २०६ (२)         | भक्त (सेवक) दर्शनसे ही सुखी         | 24. (34)       |
| , काग्रेम                            | २२६ (४—६)       | होते हैं                            | २८५ (४)        |
| . को कुलपरम्पर                       | २०६ (२)         | भक्तवत्सलवा                         | २१८ (३)        |
| के जन्म-तम आदिको कथा                 | ३५९ (६)         | र्भान्त (ऐश्वर्यमय और माधुर्यमय)    | 336            |
| के लिये विप्र शब्दका प्रयोग          | 348 (4)         | ,, कृपासाध्य है                     | २११ छन्द       |
| . का स्वागत श्रीदशरथजी               |                 | ् (का वर) बार-बार                   |                |
| और श्रीजनक जीद्वारा                  | २१४             | मॉॅंगनेका भाव                       | ३४२ (५)        |
| को ब्रह्मऋषित्वको प्रापि             | २०६ (२)         | भगवान्के प्रात्यर्थ जो काम          |                |
| , प्रमंगका राष्ट्रीय रूप             | २०८ (९-२०)      | हो उसीको शोभा है                    | ३१६ छन्द       |
| विश्वस्मित्रमें तीन प्रकारका चितृत्व | २९१ (१)         | भगवान्को जानना भी                   |                |
| भगवान्) विष्णुने परशुरामको           |                 | 📗 श्रीतमकृपासे होता है              | २११ छन्द       |

| चिष <b>य</b>                     | दोहा चीपाई आदि   | विषय                              | दोहा-चाँपाई आदि |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| भगीरथ राजा                       | २१२ (२)          | मंगलन्दार (मगलम्बक आचरण)          | ३१८ (५)         |
| (श्री) भरतजीका सकोची स्वभाव      | 290 (6)          | मंजीर (कटि-भूषण)                  | ३२२ छन्द        |
| , की अस्त्र-शस्त्र विद्या        | ३५९ (६)          | मंत्र (देवताका) प्रणवके           |                 |
| "<br>" शत्रुद्रजीका रामप्रेम     | २९० (७)          | बिना शक्तिहोन                     | २५६             |
| भानुकुलभानु और रघुकुलमणि         | २५३ (३)          | <b>मंदर</b>                       | २५६ (४)         |
| भानुकुलभूषण                      | ३२६ छन्द         | मदिर                              | २८५ (६), २८७    |
| भानुकुलकेतु                      | 308 (4) 338      |                                   | (৪), ३০४ (८),   |
| <b>भा</b> মিনি                   | २९७ (१) ३२२ छन्द |                                   | ३३४, ३५६ (३)    |
| भारतवर्षको कलाका अनुमान          | ३०४ (५)          | ४४ बार विशिष्ट भावनासे            | १९० (७),        |
| भीरु                             | 700              |                                   | २१, २८५ (६)     |
| भुजविशाल                         | १९९ (4)          | मधुपर्क                           | ३२३ छन्द        |
| भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति | २४९              | मधुर मृर्ति                       | ३३७ (५)         |
| भुवन (चौदह)                      | २२५(४), २८९,७)   | मन वाणी आदि ब्रह्मको नहीं         |                 |
| भूम नृप                          | २२७ (३-४)        | जान सकते                          | ३४१ (७)         |
| भूप बागकी सेना                   | २२७ (५-६)        | मन मधुप                           | <b>१२७</b> (२)  |
| भूमि-उपवेशन-उत्सव                | १९९ (११)         | मनके क्षोभके कारण                 | <b>२३१ (४)</b>  |
| भेरि                             | 388 (\$)         | में मुस्कानेक भाव                 | २१६ (७)         |
| भृगुकुल कमल पर्तग                | २६८ (२)          | मनके निमल करनेका उपाय             | ३२४ छन्द        |
| भृगुचरणकी कथा और भृगुलता         | १०९ (६)          | मरकत                              | 500 (A)         |
| भृकुटिकी टेढ़ाई उदासीनताकी       |                  | यल (शरीरके १२ मत)                 | २२७ (१)         |
| मुद्रा                           | २१९ (८)          | यहाकाव्यकलाके तीन विभाग           | २०८ (९ १०)      |
| भौग (आइ प्रकारके)                | 308              | महाजन                             | २८७ (३), ३४० (१ |
| भोजन चार विधिक्षे तथा बट्रसके    | 329 (8-4)        | महत्त्वाओंकी आगे जाकर             |                 |
| , शत्रिमें कब करना चहिये         | 348              | काना चाहिये                       | 909             |
| भोर                              | 330 (2)          | महिपाल                            | १८९ (२)         |
| भ्राजनी                          | २६८ (४)          | स्रांसपक्षण                       | २०५ (४-५)       |
| मंगल                             | २६१ छन्द         | मागध भूत और बन्दी                 | १९४ (६),        |
| मंगल कलश                         | २८९ (२), ३१३ (३) | •                                 | ३०० (५)         |
| ् कार्यमें सफल पश्चका विधान है   |                  | मुणिक्य                           | २८८ (४)         |
| TUE                              | २९७ (३)          | माना-पिना गुरु (क्रमका भाष)       | २०५ (७,         |
| ., गास<br>, गोसा                 | २९७ (७)          | माध्यं                            | २९५ (७)         |
|                                  | २८८ (६), ३१७,    | मानस, वाल्मी० और अ०               |                 |
| * 2 mol                          | ३२३ छन्द         | रा० के जनक                        | २८६ (६)         |
|                                  | 111101           | भानसमें चार्ग मोश्लोका अस्तित्व   | \$84 (£)        |
| होने चाहिये                      | ३४६ (४)          | मानस कुलके अंग                    | २३२ (७)         |
| •                                | २९६ (६—८)        | मार्ग विचारधारामें जान नहीं यहना) | २०६             |
| ,, रचन                           | ३२२ छन्द         | मार्गशीर्ष नक्षत्र                | 330 (2)         |
| ,, सजना                          | 4110.4           | मालाके चार प्रकार                 | २३६ (५)         |
| ्र, के समय अञ्जूपात              | 388 (8)          | मासं                              | २५० (५)         |
| अनुचित है                        |                  | मास दिवस                          | 284             |
| मंगल (मंजुल और मलिन)             | 735              | मिधिलेश, जनक, विदेहकी             | , , , ,         |
| मंगलमय मंदिर                     | २१३ (५)          | व्युत्पत्ति                       | 568 (5)         |
| 'मंगलानाम्' से उपक्रम करके       |                  | व्युत्पात<br>मिला <del>न</del> —  |                 |
| काण्डका 'मंगल' शब्दसे            | 25.0             | १ श्रीजनकपुर और                   |                 |
| भरा होना जनाया                   | 35.4             | I & Sharlands our                 | 1               |

| <b>विषय</b>                                 | दोहा न्त्रीपाई आदि | विषय                                | दोहा चीपाई आदि |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| श्रीअयोध्याजीको शोभाका                      | २१४ (३-४)          | रघुपति विमुखके कर्म धर्म व्यर्थ हैं | २०० (३)        |
| २ धाए धाम काम सब त्यागी                     | २२० (२)            | ,, की मुक्ति नहीं                   |                |
| और भाव १०। २९ का                            | २२० (१-२)          | ,, ,, नौ असम्भव दृष्टान्तासे        |                |
| ३चकोर और श्रीरामचन्द्रजीकी                  |                    | सिद्धि                              | 33             |
| दशाका                                       | २३० (५-६)          | (श्रो) रघुर्बार                     | 200            |
| ४ पृष्पवाटिकाप्रसगमें दोनों                 |                    | रचि पवि                             | २८८ (३)        |
| पक्षोंका                                    | २३७                | रमा (रमणीयताकी मूर्ति)              | (\$) 695       |
| ५ –रामप्रतापरवि उत्तरकाण्डसे                | २३९ (४ ५)          | रविकुलनन्दन                         | ३३१ (६)        |
| ६— भागवत और मानसमें                         |                    | रहस्य                               | <b>२</b> २४    |
| रंगभूमिमें भगवान्के दर्शनींका               | २४२ (६—८)          | राजसमाञ                             | 308 (८)        |
| <ul> <li>रगभृकिमें श्रीमीताजी और</li> </ul> |                    | । राजा वही है जो प्रजाकी रक्षा      |                |
| श्रीरामजीके आगमनका                          | १४८ (५-६)          | अपने प्राणांक                       |                |
| ८—राजा दशस्थजीकी विदाई और                   |                    | समान करे                            | २१२ (२)        |
| अवधमें विश्वामित्रजी-                       |                    | रात्रि त्रियामा है                  | \$\$0 (₹)      |
| की विदाईका                                  | 35,0               | रानियाँ चार प्रकारकी                | 866            |
| ९ श्रीसिय-राम-मध्डपागमनका                   | 353 (3)            | ( श्री ) राम कामीके हदयमें नहीं     |                |
| मुद्रा अलंकार                               | २७१ (१) ३२७        | बसर्त                               | ३२४ छन्द       |
| 9                                           | (५) मुद्रिका       | श्रीराम ग्रेमभावमें भक्तींको        |                |
| भुनि, यहापुनि                               | २०६ (२)            | अपनेसे बढ़ने नहीं देते              | 308 (3)        |
| मुनिवेषका दिग्दर्शन                         | २६८ (७-८)          | ,, मुखमूल हैं                       | ३२४ छन्द       |
| मुस्काना, हैसना और खिहेंसना                 | 293 (8)            | हरक्ष्मण पुत्र हानेमें दशरथजी       |                |
| मुहुर्न (दो-दो दण्डके १५ मुहूर्न)           | १९१ (१)            | परम धन्य                            | २९१            |
| मृति (प्रतिबिम्ध)                           | ३२७ छन्द ३         | ब्रीराम लक्ष्मणजोकी एक साथ          |                |
| मृत ने प्रकारके होते हैं                    | 303 (%)            | स्तुति एक ही है दोनोंने             |                |
| मृग                                         | 304 (5)            | परशुतमञ्जेको स्वधर्मपर स्थित        |                |
| भोक्ष चार प्रकारके                          | ३१५ (६)            | किया                                | २८५ (१७)       |
| मोहेका अर्थ                                 | 585 (A)            | श्रीरामजीका समाचारदाता              |                |
| 'माहे नरनारी' और मोह न तारि                 | 1                  | रायसमान प्रिय होना है               | २९१ (४)        |
| नारिके रूपा                                 | 11                 | ,, के प्रभावके ज्ञाता देव           | ३२१ (६)        |
| यज्ञ और समस्का साङ्गरूपक                    | २८३ (२-४)          | ,, अंगस्पर्शसे प्लकावली             | ३२४ छन्द १     |
| यमज कब उत्पन्न होता है                      | 699                | , माधुर्यमें सभी ऐश्वर्य            |                |
| ,, में आधानके क्रमसे छोटाई-                 |                    | भूल जाते हैं                        | १७० (५)        |
| बड़ाई                                       | १९७                | को जो इदयमें लाये वे                |                |
| याचक                                        | 254                | भृदित हुए                           | 360            |
| 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते '                   | •                  | ,, से सम्बन्धित वस्तु भी पावन,      |                |
| का चरितार्थ                                 | 306 (3)            | रुचिर और मङ्गलमृल तथा               | į.             |
| चाग लग्न आदि                                | 880                | म्हावनी होती है                     | २८९ (३,        |
| रघुकुलके कुलदेव श्रीरगजी                    | 308 (3)            | श्रीरामजा अपना ऐश्वर्य छिपाते हैं   | (6, 885        |
| न्युकुलचन्द                                 | \$40               | ्का उपनयनः सस्कार कब हुआ            | २०४ (३)        |
| ग्युकुलमणिके भाव                            | 166 (9)            | कल्पनातीत अतिशय सीन्टर्य            | २०४ (७),       |
| , श्राटशरथजी                                | १८८(७), २१६(८)     | किसी अन्य अवनारमें नहीं             | २२० (३)        |
| रबुकुलभा <b>न</b>                           | ३७६                | ,, ,, त्रिकालइ, सर्वंड और           |                |
| रवुराधजीकी कृपाका साधन                      | 200 (5)            | भगवान् होना भारीच-वध                |                |
| न्युपति<br>न्युपति                          | 3CX (E)            | न करनेसे सिद्ध है                   | २१० (४)        |

| विषय                                                           | दोहा-जौपाई आदि         | तिषय                                               | दोहा-चौपाई आदि                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| श्रीरामजी ग्रेमसे रीझते हैं, बहुत                              |                        | शुक्तिके नाम (श्रीरामभरतादिके)                     | १९७ (६), १९७                            |
| आचार विचार भजनसे नहीं                                          | २१८ (१-२)              | रुख                                                | २४४ (७)                                 |
| , सब कार्य गुरुकी आज्ञासे करते हैं                             | २१८ (६)                | रुचि ( चमचमाती हुई, रुचिकर)                        | २९८ (४)                                 |
| के माधुर्यमें सभी भूल जाते हैं                                 | २५६ (२)                | रूप अपार                                           | २६९ (८)                                 |
| के दश्नसे मारे प्रेमके धैर्य जाता                              |                        | रूप रूपराशि                                        | १९३ (८), १९८                            |
| रहना है                                                        | २११ छन्द               |                                                    | (६), २०४ (७)                            |
| , के दशंनसे नेत्र सुफल                                         | 285                    | रूप और सुघरता                                      | ३१४ (६)                                 |
| , का दशक्त वज सुवारा<br>दर्शनलाभ पर्म लाभ है                   | २११ छन्द               | रीदरम                                              | २७२                                     |
| , सब कृत्यांका समय देशकालके                                    | 11101                  | श्रीलक्ष्ययाजी छिद्रान्वेषी                        |                                         |
| , सब कृत्याका समय दराकालका<br>उच्चित कर्तस्य इत्यादि जानते हैं | २१० (१)                | उपदेशक बनकर माथ नहीं हैं                           |                                         |
| परस्त्रीपर म्बपमें भी दृष्टि नहीं                              | 464 (4)                | प्रत्युन सहदय भ्राता भनकर                          | २३१                                     |
| _                                                              | २३१ (५-६)              | को अदबका बड़ा खयाल है                              | २३१                                     |
| डालते<br>भ                                                     | 426 (4-4)              | श्रीतमजीके सुखमें सुख                              |                                         |
| ,, के सुकुमार अङ्गोंको देख                                     | 300                    | भागते हैं                                          | (8,055                                  |
| बलमें संदेह हो जाता है                                         | ₹१६                    | को सहोदर कहनेका भगव                                | १९९ (१-४)                               |
| के सखाओंके नाम                                                 | २०५ (१) (४)            | ,, और श्रीशत्रुधनी                                 | ((,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ., शुद्धाचरणसम्बन्धी विचार                                     | 438 (8-5)              | ्र, अतर अतर बुद्धाना<br>श्रीसुधित्राजीके पुत्र हैं |                                         |
| चरितमें भानवीयता और                                            |                        | का अतमित्रधाक पुत्र व                              | २७६ (४)                                 |
| आध्यात्मिकता - मस्मिश्रण                                       | 530                    |                                                    | 404 (0)                                 |
| ,, विचारांमें अपवित्रताका लेश नहीं                             |                        | लक्ष्मणजी मानम और                                  | २३७(१)                                  |
| ,, प्रभु होनेका एक हेतु                                        | २३०                    | मैक्षितीशस्य गुसके                                 |                                         |
| ,, के स्वप्रशंसाके शब्द                                        |                        | लग्न                                               | १९०                                     |
| अधिकतर अधियुक्तके रूपमें सफाईमें                               | २३१ (५-६)              | ्र, अर्दिके विचारकी कारण                           |                                         |
| श्रीरामजीके सभी अङ्ग                                           |                        | लग्र शोधना                                         | \$55 (6-0)                              |
| लोचनसुखद ऑर चितचोर हैं                                         | २१५ (५)                | लव निवेष                                           | २२५ (४)                                 |
| , की ऋषियोंमें भक्ति                                           | २१२ (३)                | <b>ल्</b> न्द्री                                   | 786 (3)                                 |
| (श्री) समचन्द्र                                                | 328                    | लहकार                                              | ३२७ छन्द                                |
| श्रीरायचरितमानस महाकाव्य                                       |                        | ्रतामा (≖लगाना)                                    | २९९ (३)                                 |
| पाश्चास्य महाकाव्योंने कहीं                                    |                        | लंक (लोग)                                          | १९१ (२)                                 |
| बढ़ा चढ़ा हुआ है                                               | २४२ (१)                | लोचन (मोरोचन)                                      | ३४६ (५)                                 |
| श्रीरामचरितमानम् आदर्शं काव्य                                  |                        | शकुन (पक्षी)                                       | 38€ (€)                                 |
| है अतः उसमें आदर्श-                                            |                        | शकुन (सगुन) और उनका वर्णन                          | ३०३ (१—८)                               |
| चरितोंका वर्णन है                                              | 228                    | शक्तमं तीन भेद                                     | \$03                                    |
| रायजन्म-समयके नक्षत्र और                                       | १९० १९१ (१ २)          | शत योजन सागर                                       | <b>२१० (४)</b>                          |
| उनके फल तथा संवन्सर                                            | (3) 099                | (श्रो) शत्रुप्रजी भरतानुज क्यों                    | १९० (४)                                 |
| रामजन्मपर भाँची तत्त्वींकी                                     |                        | शरीरके बाग्ह मल (अर्शुचि)                          | २२७ (१)                                 |
|                                                                | १९०, १९१ (५ ६)         | शहनइं                                              | ३४४ (२)                                 |
| अनुकुलता                                                       | (8) 095                | शाग् <u>यो</u> च्चार                               | ३२४ छन्द ३                              |
| रामपुर दशरधपुर                                                 |                        | शान्त रसका वर्ण शुक्त है                           | २६८ (५)                                 |
| श्रीरामबारातकं घोड् हाथी                                       | 303(9)                 | ज्ञान्त वर्ष और वेष करालाका                        |                                         |
| आदि भी सब अकथ्य हैं                                            | २९२ (३) २१८            | समन्बय                                             | २६९ (१)                                 |
| ( श्रो) रामावतगर मनुष्यको                                      |                        | (श्री) शान्ताजी किसकी                              |                                         |
| शिक्षा देनेके लिये                                             | SP\$ (S)               | पुत्री हैं                                         | १८९ (५),                                |
| राम-रहस्यके उदाहरण                                             | 44. (9)                | 3016                                               | 290 (7-6)                               |
| रावण धनुषयज्ञमें था या नहीं<br>राशि, लग्न                      | २५० (२)<br><b>१</b> ९० | शान्ति (सर्वास्तवाचन)                              | ३१९ (६)                                 |

| विक्य                              | दोहा जीपाई आदि | विषय                                 | दोहा-चौपाई आदि      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| शाङ्गीपाणि                         | 366 (4)        | (श्री) श्रुतिकीर्तिजी और             |                     |
| (श्री) शिवजी पञ्चमुख और            |                | श्रीटर्मिनाजी श्यामवर्ण हैं          | ३२५ <i>छन्द</i> (४) |
| त्रिनेत्र हैं                      | 389 (8)        | षट्रस                                | ३२९ (५)             |
| श्रीशिवजीने अपना धनुप              |                | संध्याका रूपक, सध्या                 | १९५ (४)             |
| देवरातको दे दिया था                | २६९ (४)        | ,, (त्रिकाल)                         | (३) ७६५             |
| शिवचाप (इसीसे त्रिपुरको            | 1177-          | सध्या वंदन, सध्याकाल                 | २२६ (१)             |
| मारा, दक्षयज्ञको                   | २३६ (१ २),     | ,, भोजनका निषेध                      | 348                 |
| विध्वंम क्रिया)                    | २४४ (५)        | ,, का समय                            | २३७ (ह), २३८        |
| , मणियों आदिसे जटित था             | २७२ (२)        |                                      | (4), २३९ (८)        |
| , श्रीजनकजीके यहाँ                 |                | सम्पदा (सकल सम्पदा)                  | ३०६                 |
| कैसे आया                           | २४४ (५)        | सखाओं के नाम                         | २०५ (१—३)           |
| सोडनेकी प्रतिज्ञा                  |                | मखी और उसके कार्य                    | 244                 |
| , ,, ,, शिक्जीको अज्ञासे           | "              | ्र गीला                              | २५५                 |
| की गयी                             | १७१ (८)        | सखियोंके नाम                         |                     |
|                                    | १९८ (६-७),     | (अष्ट सिखयोंमें देखिये)              |                     |
| शील (पवित्राचरण)                   |                | ,, की मनंहरता चार प्रकारसे           | २४८ (१)             |
|                                    | १९२ छन्द       | मखीक पाँच दृष्टान्तरिक भाव           | २५६, २५७ (१-२)      |
|                                    | ३२१ छन्द       | सगर और मगरपुत्रोंकी कथा              | 285 (5)             |
| शीलकी मुद्रा                       | \$20 (8)       | सगुण रूप सदा हृदयमें नहीं बसता       | २३६ (३)             |
| से शोधार्मे विशेषता आ जाती है      | 533            | संगुणोयासक ग्रेमियोंका सीभाग्य       | 55.8                |
| शील और अस्भ्यताका                  | nun ( 4 1 )    | सतयंच (१२) घोषाई                     | १९९                 |
| मृत्रर संधर्ष                      | २७१ (४-५)      | 1 .                                  | 2.8 (3)             |
| शोल और स्रेहका साथ                 | \$35 (6)       | सन्यासी                              | २५१ (३)             |
| शील और स्नेह क्रिकरके भारी गुण हैं | ३३६ छन्द       | ,, को वैराग्यवान् होना चाहिये        | 446 (4)             |
| , , से समजो अपना किंकर             |                | सभ्यता—प्रत्येक सभ्यतामे             |                     |
| मान लेते हैं                       | ३३६ छन्द       | कोइ-न-कोई मुख्य गुण पूज्य            | 2-0 ( 4)            |
| शुचि सत्य और अशुचि सत्य            | २३६ (८)        | भाना जाना है                         | 506 ( 8)            |
| शुचि सुगन्ध मंगल जल                | ३२४ (५)        | आर्थमध्यतार्भे बाह्मण्यशक्ति         | 2-0                 |
| शुच्चि सेवक                        | २४०(७), ३३९(२) | पूज्य थी                             | २०९                 |
| शुभ आश्रम                          | २०६ (२)        | समतूल                                | 580                 |
| ,, कार्योमें स्त्री पतिके दक्षिण   |                | 'ममय' के अर्थ                        | २२७ (२)             |
| ओर रहती है                         | ३२४ (४)        | समिटना 🐧                             | २९२ (४)             |
| शृङ्गारयुद्ध-रहस्य                 | २३८ (५)        | (प्रधान) समुद्र सात हैं              | ३६१ छन्द            |
| भृङ्गी ऋषि और नामका कारण           | १८९ (५)        | स्यानी                               | २२८ (३)             |
| नुङ्गारका वर्ण श्याम है            | २२० (४)        | सरबम (सर्वस्य)                       | १९४ (७)             |
|                                    | 330 (१)        | सरिता और समुद्रका उदाहरण             | २९४ (३)             |
| शुद्धार (पोडरा)                    | ३२२ छद,        | सद्धंब्रंष्ठं सीरसे पहले स्त्रीका ही |                     |
|                                    | (3) 075        | स्ध                                  | २०९ (६)             |
| घोषा                               | २३० (५),       | ससि (ज्ञस्य)                         | ३४७ (६)             |
| ** #*                              | 788 (2)        | सहज सुन्दर                           | <b>२२० (३)</b>      |
| रोच , सकल शौच)                     | २२७ (१)        | महरोस।                               | २०८ (३)             |
| ज्याम और गौरकी अनेक                |                | सहस्रार्जुनको दत्तात्रेयका वरदान     |                     |
| रपमाओंके कारण                      | (9) 665        | और उसकी उदण्डला                      | २७२ (८)             |
| ञ्जमा पंक्षी                       | (0) 505        | सात्त्विक ग्रेममें आत्मिक            |                     |
| ञ्च (१२ प्रकार)                    | 683            | सम्बन्ध आवश्यक                       | ₹3१ (३-४)           |

| विषय                            | दोहा-चाँपाई आदि  | विषय                              | दोहा-चाँपाई आदि |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                 |                  | स्मनवृष्टि देवता स्वार्थसिर्द्धके |                 |
| सापेशवाद भारतकी बहुत            | १९५ -९६          | अवसम्पर करते हैं                  | 35.8            |
| प्राचीन चीज है                  | ₹0₹(%)           | (श्री) सुमित्राजी तथा             |                 |
| सानुकृल (पवन)                   | 4444             | क्षेसल्याजीका विवाह               | ३४६ (३)         |
| साहित्यमें शाब्दिक व्याख्यके    | २२६              | , मंगल तथा परछन सजानेमें          |                 |
| सिद्धान                         | 444              | परम प्रवीय हैं                    | 388 (3)         |
| साहित्य (विश्व) पर              | 230 (9)          | के मंगल सजानके करण                | 386 (3)         |
| मानसकविका विजय                  | २०६ (२) २०९      | सुर (देवता) हर्षित हर्गनेपर       |                 |
| सिद्धाश्रम चरिनवन               | •                | फूल बग्साते हैं                   | 305 (3)         |
| सिद्धियोंके स्मरणकी रीति        | ३०४ (५)          | मुस्तरके पुष्प सेत होते हैं       | 389 (3)         |
| , का स्थरण, भरद्वाजकी           |                  | की वर्षा कब कब                    | ३ हु इ          |
| भरतवधुनई- प्रसङ्गसे मिलान       | 30€ (८)          | ,-                                | ३१९ তন্ব        |
| सिद्धि गणेश                     | 336              | सुरबर<br>सुर्राध (मुगन्ध, गौ)     | ३५६ (२)         |
| सिहाना                          | 3१७ (७)          |                                   | 333 (4)         |
| श्रीसीताजी अद्वेनवर्षादयोंकी    |                  | मुभार                             | २६८ (५)         |
| माया नहीं है                    | ३५३ (३) ३६१ छन्द | सृहावा                            | ३२५ छन्द ४      |
| श्रीमीताजी अयोजिक! हैं,         |                  | सुपुरित ( अवस्था )                | 326 (3)         |
| उनका प्राकटिय                   | २४४ (५)          | मृणकार सूप                        | 410             |
| ्वती माना                       | રધધ              | मूर्य (विसम्बत) रघुवंशक           | ३२३ छन्द        |
| का लक्ष्मणमें वात्मत्य भाव      | 538 (3-8)        | युरुका हैं                        | 34504           |
| श्रीमीनाजीका तेअ, प्रताप प्रभाव | \$23 (3)         | मृयं (तथा सूयवशी) से आँखें        |                 |
| का पनि साम आदिको सेवा           | 338 (4)          | चिलानेवाला चन्द्र तथा             | २९३ (५)         |
| श्रीतमजी अधित्र हैं             | 384 (3)          | चन्द्रवंशीयर दृष्टि केसे डालेगा   |                 |
| श्रीसीतारामजीका स्मरण           |                  | म्यावभाक्तन् उत्भव                | १९९ (७-८)       |
| मालकल्यापकारक है                | ३१५ (२)          | मक्षक लिये आहाकी                  | 220 (2)         |
| श्रीयोगाजीय अपना ऐथर्य          |                  | आत्रश्यकता नहीं                   | २२६ (३)         |
| अक्षीं खुलाने नहीं दिया         | 300(3)           | मौन्दर्य का रमणीयताका लक्षण       | २०४ (७)         |
| 'सु' ठपमर्ग                     | 388 (5)          | (सकल मीन्दर्य)                    | ३२७ (८)         |
| सु <u>अपस्य</u> ि               | \$4% (\$)        | विश्वयाका सहयोग धर्म तथा          |                 |
|                                 | 348 (2)          | चूलाक परिस्थितियांमें             | २५६ (५)         |
| सुकृत, मुख, सुयश मुन्दरना       | 380 (8)          | को सड़ाई पति सन्तान और            |                 |
| (सकल) स्कृत                     | 380 (8)          | जन्मके सम्बन्धमे                  | \$53 (5)        |
| सुकृना                          | <b>૩</b> ૧૫ (ધ)  | की उत्तयता जन्म सग और             |                 |
| सुख                             | 305              | शरीग्से                           | ३२४ (२)         |
| (सकल) सुख                       | 385 (8)          | को भृङ्गार प्रिय है               | , 360           |
| सुखके दिन शोच्र बीत जाते हैं    | 323 (3)          | स्त्री वध सदप्रथम श्रीराम         |                 |
| सुग्बद सब कला                   | 5(0/0)           | कृष्ण द्वारा                      | २०९ (६)         |
| सुजान असंकरणका                  | A0 3 202 / 535   | म्ब्री-समाजमें लजा और             |                 |
| प्रम जाननेमें)                  | १९२ छन्द ८, २२६  | सुलोलता                           | ३२६             |
| सुतरु और कुतरु                  | ३०३ (३)          | स्त्रान -मदी सर, कूप आदिके        |                 |
| (श्री) सुनयनाजीकी विकरी         | (0)              | म्रहात्म्य                        | २२७ (१)         |
| और मागेशीर्वनक्षत्रका साम्य     | 339 (2)          | ,, तोधंमें जाते हा करे            | २०६             |
| सुभग सयाची                      | \$55 (\$)        | स्हेह बड़ा कठिन बन्धन है          | ३३२ (५)         |
| स्भाव                           | 349(8)           |                                   | ३२५ छन्द        |
| सुमनवृष्टि मगल है               | 388 (3)          | स्वप्रावस्था<br>हम तीन प्रकारके   | २५६ (४)         |
| मगल अवसरींपर                    | 388 (8) 358      | EM COLD NOTION                    |                 |

| विषय                                                                                                                             | दोहा-चीपाई आदि                                         | विषय                                                                                                                | दोहा चौपाई आदि                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| हमहि, हमारा बहुवचनके<br>प्रयोगका भाव<br>हरि (श्रवण नक्षत्र)<br>हरि (घोड़ा)<br>हरि (सिंह, वायु)                                   | २८२ (६)<br>१९१ (१-२)<br>३१७ (३)<br>१९० (६),<br>२९३ (४) | हरिप्रीता<br>हर्ष और दु:खके<br>अश्रु-पुलक<br>अदिकी पहिचान<br>हास्यरसके तीन अग<br>हास्य रामकी माया                   | १९१ (१ २)<br>२२८<br>२१६ (६)<br>१९२ छन्द               |
|                                                                                                                                  | परिशि                                                  | ष्ट्र सूची                                                                                                          |                                                       |
| अन्ध शापस श्रवणके बापका नाम<br>अधिजित मुहूर्तमें जन्मका फल<br>अमान<br>अहल्या और गौतमकी कथा                                       | १८९ (३)<br>१९१ (१)<br>१९२ छन्द ३<br>२१० (११-१२)        | मन्धर्वस्थेक सब खोकोंके नीचे है<br>गथ<br>गुण (लच्छन)<br>गौतमजोका आश्रम                                              | १९१ (५~६)<br>२२४ (२)<br>१९३ (८)<br>२१० (११-१२)<br>१९० |
| अहल्या स्तुति और कृतिका<br>मक्षत्र<br>आठ ही सखियोंका संघाद<br>करानेका कारण<br>आसतायियोका वध उचित                                 | २११ <b>छन्द</b> ४<br>२२३<br>२०९ (६)                    | ग्रह<br>चर भगवान्की महिमा<br>वा वैकाय-तेज<br>चाँकना<br>चर्रहीक्षाजीके माना-पिताका नाम<br>चौपाई-रहित १३ दोहे मानसमें | १९० (६)<br>২१९ (८)                                    |
| आयुध धिश्वामित्रके कामरूप थे<br>इतम-मध्यम पुत्र और सेवक<br>उपन्यासकलाका पूर्णत: विकास<br>कञ्जक दिवस<br>कविका मत जहाँ स्पष्ट न हो | २०९<br>२२६ (१—३)<br>२१४ (७)<br>१९० (८)                 | जनकपुरके वर्णनमें कुछ<br>विचारणीय बातें<br>जनकपुरवासियोंकी दशा<br>रामदर्शनपर                                        | २१२<br>२२० (२—४)                                      |
| बहाँ उसके<br>अन्य ग्रन्थोंको ग्रमण माने<br>कानून जनानेवाले नि स्वार्थ<br>होने चाहिये                                             | १९० (४)<br>२०९ (४)                                     | जनक महाराजसे सुधन्याका युद्ध<br>जन्मतिथि जयन्ती कहलाती है<br>ताजमहलके कारीगरींपर<br>मानसकी डिजाइनिंग कलाका          | २१४<br>१९१ (१-२)                                      |
| कारण नित्य और नैमितिक<br>कुण्डलके प्रकार<br>कुशल-प्रश्नका ढग                                                                     | २०८<br>२१९ (७-८)<br>२१५ (३)                            | प्रभाव<br>ताड्का, ताटक वन<br>साटका, पूतना आदिके वधके<br>आध्यानियक अर्थ                                              | २१२<br>२०९ (५)<br>२०९ (६)                             |
| कृपादृष्टिमें नेत्रेंको राजिब या<br>कमल विशेषण<br>कृपानिकेत<br>'कृपासिंधु' का प्रयोग श्रीराम,                                    | २११ छन्द<br>२१४ (७)                                    | तिथियाँ और उनके पाँच वर्ग<br>तीर्थनदीको पार करके छान<br>करना विधि<br>तुलसोदामजी एशियाके छ:                          | १९०, १९१ (१)<br>२१२ (४)                               |
| लक्ष्मण, शिव,<br>गुरुजीके लिये<br>कौतुक<br>कौसल्या, केकयी, सुमित्रा श्री,                                                        | १९७<br>२५ (६)                                          | प्रधान एवं यहान् लेखकोंमें<br>,, विश्वकवि<br>,, को नाटकीय कलामें                                                    | २१२ (१)<br>२१४ (७)                                    |
| हों, कीर्तिके समान<br>कौसल्याम्बुति और भरणी नक्षत्र<br>क्षेत्रा सखीके माना पिताका नाम                                            | १८८<br>१९२<br>२२२ (३)                                  | कार्यक्रमकी एवं यूनानको तीन<br>साम्यताएँ<br>,, की भावनिदर्शन कला                                                    | २१९ (१)<br>२०८ (२)                                    |

| विषय                                     | दोहा चौषाई आदि        | विषय                                  | दोहा-बौपाई आदि       |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| तुलसीदासजीको रचना तथा संकेत              |                       | विदेह, मिथिलेश जनक नाम                | २०४ (८)              |
| कलाएँ                                    | २२४ (८)               | विश्वामित्र-प्रसंगका आध्यात्मिक       |                      |
| ,, मर्यादावलंघनवाले विषय                 |                       | ऋष                                    | २०८ (९)              |
| संक्षिप्त अथवा संकेतमात्र                |                       | सीर, शृङ्गार, शान्तका वर्णन           |                      |
| कहते हैं                                 | २२८ (५)               | क्रमशः कटि, शिर, पदसे                 | २१९ (३)              |
| ,, हास्यरसको नीचा नहीं समझते             | १९२ छन्द ६            | ब्रह्मके तीन लक्षण अस्ति भाति प्रिय   | २१६ (७)              |
|                                          | १९४ (१)               | ब्रह्मनिष्ठ महात्माअकि अनुभव          |                      |
| तारण<br>दण्डकारण्यके ऋषियोंका            | 1,000                 | सत्य होते हैं                         | २१६ (३)              |
| गोपियाँ होना                             | २०४ (६—८)             | ब्रह्मस्तुति और कौसल्याम्नुति         | १९२                  |
|                                          | २०८ (१ २)             | भगवानुके शरीनके परमाणु देवता          |                      |
| दशरथजीकी आयु तमजन्म-समय                  | १९३ (१-२)             | और पापंदींके ही बने हैं               | 192                  |
| ,, की रानियाँ                            |                       | भूजाको सपकी उपमा                      | २१९ (५)              |
| . धनुवंज्ञमें क्यों न गर्म               | 2009                  | भृक्टीका देढ़ापन उदासीनताकी           |                      |
| , में बरिगक्के चार गुण                   | (6) 223               |                                       | २१९ (८)              |
| देवताओं के धाम प्रभुके शरीरमें           | 1999                  | मुद्रा<br>मारीच बाणसे कहीं गिराया गया | २१० (४)              |
| धनुषकी कथा                               | 240 (9-40)            | चलधान तीन प्रकारक                     | १८९ (६-७)            |
| धनुर्यसमें विश्वामित्रको निमन्त्रण       | २१०(९), २३१(१)        |                                       | 560                  |
| 'धन्य नहिं दूजा' में धन्यके भाव          | २०७ (५)               | रघुत्रीर नामकरण विश्वामित्रद्वारा     |                      |
| धर्मव्याधके सत्यवनका आख्यान              | २२९ (२)               | रधुवंश्यमीण                           | \$89<br>20 - 48 - 10 |
| नाटक और महाकाव्य                         | 565 (6-5)             | स्थुगर्द, रघुगया                      | ₹\$0 (E—3)           |
| नाटकीय सत्त्व                            | २२९ (१)               | औरामजीके धनुष- <b>मा</b> ण प्रणव      | = - v ( a)           |
| , कलामें वरित्रोंके <b>प्रवेशका</b>      |                       | और जीवातमा                            | 508 (9)              |
| अक्सर बड़े मर्म                          |                       | , क्रीड़ा करनेमें ही अनेक             |                      |
| और मार्केको चीज है                       | २१५ (४)               | बाण चलाते हैं                         | २०९ (६)              |
| नित्य क्रिया                             | २२७ (१)               | क्या है यह जन्मग्रहस्थिति             |                      |
| नेत्रकटाक्ष शृङ्गारका मूल है             |                       | बतानी है                              | १९१ (१-२)            |
| तीन प्रकारका है                          | २१९ (७)               | ,, को सित्रचर्या                      | २२६ (१—३)            |
| मेत्रकमलके घकरन्द और पराग                | २१९ (५)               | श्रीरायच्चित्यानय अहल्योद्धारसे       |                      |
| नेत्रका वर्णन दो० १९९ में न              |                       | विवाहतक सुखान्तक                      |                      |
| होनेका कारण                              | 299                   | भाटक और टेम्पेस्ट                     | २१९ (१-२)            |
| पद्मर्गधाजीके माता-पिताका नाम            | २२३ (१)               | में चित्रकारीकलाके सुन्दर             |                      |
| परा प्रकृतिके सात स्वरूप                 | ₹₹₹ (₹ -₹)            | शाब्दिक नमूने हैं                     | १९९ (४)              |
| पिता कौन कौन माने गये हैं                | २०८ (१०)              | 'रुचिर' साथक                          | 508 (5)              |
| पुत्रेष्ट्रियज्ञमें श्रीजनकजीकी उपन्थिति | 200                   |                                       | २१९ (३-४)            |
| , के तीन प्रकार और दिन-संख्या            | ₹ <b>८९ (६)</b>       | लक्ष्मणजीका सोना घरसे बाहर            |                      |
| पुरुषसिह वा उसके पर्याय                  | , , , , ,             | कहीं नहीं कहा गया                     | २२६ (८)              |
| किन-किन प्रसंगांमें                      | २१९ (६)               | लक्ष्मणा सर्खाके माता पिता            | २२१ (१२)             |
|                                          | २२८                   | शुद्ध शृङ्कारका विकास                 |                      |
| प्रेमकी उक्त दशा                         | 230 (8-5)             | पृथ्ववाटिका-प्रसगर्मे                 | २२६                  |
| फिल्मकलाका नमूना                         |                       | 'श्री' नाम                            | १९२ छन्द             |
| वनमास                                    | १९२ छन्द २<br>२२२ (५) | संध्या कड़ और क्यों करनी चाहिय        |                      |
| वरारोहा सर्खोके मातः पिता                |                       | संभ्रम                                | १९३ (१)              |
| वात्सल्यका मुख्य स्थान मुख               | २०७ (५)               | साधनीका फल रामपट प्राप्त              | २२६ (४)              |
| काल्मीकीयमें आधिभौतिक<br>वर्णनका कारण    | २०८ (९-१०)            | सुधगा, सुलोचनाके माना-पिता            | 223 (2.3)            |

## 'मानस' के कुछ टीकाकारोंकी टीकाओं के काल आदिका संक्षिम परिचय

| टीकाकार                      | प्रकाशनकाल व लेखनकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रकाशक व प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीकिशोरीदक्तजी             | ये ग्रन्थ प्रायः १८७५ संवत्के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | पूर्व लिखे गये थे पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| योगीन्द्र अल्पदत्तजी         | अप्राप्य हो गये। जो कोई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परमहंस राष्ट्रसाटहासजी       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्रीरचनाचदास वैकाव सिंधी     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजाबाजार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| महन्त राधेरासजी, काशी        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काशो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | सं० १९१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गोपीनाथ बुक्सेलर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हचौड़ी गली, बनारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पं० शकदेवलाल                 | सन् १८६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नवलकिशोर प्रेस,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                            | १८८८ ई० जलाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ল</b> ন্তন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गं गामका पांडे               | 편 2934 - 편                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रोशनलालके नूरूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 CHANGE TIS                | (पकाशक मं० रोशनलाल)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्वसार प्रेस. इलाहाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सक् जनकेरामको                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नवलिकशोर प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | The second secon | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नवलिकशोर प्रेस,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्राब्ध अनाव्यजा             | 41 6010 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | লন্তুনক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ria recomme fine             | Zia # 9nce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | खेपराज श्रीकृष्णदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ५० ज्यालाअसाद । नत्र         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रुर स्टीम प्रेस, बम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| of hard of real and series   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खड्गविलास प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बाँकीपुर, पटन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | 40 6 1 del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.41.24 .44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | गार १००१ । सैन कार्य ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | खड्गविलास प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आस्तासहका प्रजान।            | सन् १४४४ में मधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पटन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | =-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | खड्गविलास प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रावलाल पर्वक               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | घटन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | टाका सन् १९०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निर्णयसागर्, अम्बः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रीविनायकगवपेशनर            | स० १९७१ स १९७८ तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Union Press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hitkari Press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ट्रेनिङ्ग इन्सटीट्युशन नामेल |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लहरी प्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स्कूल, जबलपुर                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जबलपुरमें छर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बा० स्थामसुन्दरदास           | सन् १९१६ (स० १९७३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . A D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बन्दा हरिदासभी               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दूसरा स० गोरीशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | द्वि० सं० सन् १९३५ में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | साहने शुक्ता प्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | श्रीकशोरीदत्तजी  योगीन्द्र अल्पदत्तजी  परमहंस रामप्रसाददासजी  श्रीरमुनाथदास वैच्यव सिंधी  महन्त राधेरामजी, काशी  पं० शुकदेवलाल  पं० शुकदेवलाल  पं० शुकदेवलाल  पं० शुकदेवलाल  गं० प्यानायस्य पांडे  बाह्य जानकीदामजी  महन्त श्रीरामचरणदास  करुणासिंधुजी  श्रीवेजनाथजी  पं० प्यानायस्य पिन्द  श्रीदेवतीर्थं स्त्रामी काष्ठजिङ्वाजी,  गजा श्रीइंश्वरीप्रसाद मागयणसिंह  तथा श्रीसीत्रासमीय हरिहरप्रसादजी  श्रीरोतसिंहजी धंजावी  पं० रिवल्सले पाठक  पं० रामेश्वर भट्ट  श्रीविनायकगवपंशनर  ट्रेनिङ्ग इन्सटीट्यूशन नामल स्कूल, जबलपुर  बा० श्यामसुन्दरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीकिशोरीदलजी  ये ग्रन्थ प्रायः १८७५ संवत्के पूर्व लिखे गये थे पर अप्रप्य हो गये। जो कोई खर्रा मिला या वह 'मा० परमहंस रामप्रसाददासजी पर १९०९ (सन् १८५३) पं० शुकदेवलाल सं० १९३५ में १९४७ संथ १९३२ सं० १९४० में १९४० संथ १९३२ सन् १८८४ प्रथम बार, करणासिंधुजी प्रवेजनाथजी पं० प्रकालप्रसाद मिन्न पं० प्रकालप्रसाद मिन्न प्रीदेवतीथं स्वामी काष्ठिजिङ्गाजी, राजा श्रीईश्वरीप्रसाद मागयणसिंह तथा श्रीसीनारामीय हरिहरप्रसादजी श्रीसंतिसहजी धंजावी पं० शिक्तलाल पाठक पं० प्रमेश्वर भट्ट श्रीविजायकगवपंशनर सं० १९७१ से १९७८ तक |

| ***                                          | -7                                                       |                    |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| मानसतत्त्वभास्कर<br>किप्किन्धाकाण्ड          | स्वर्गीय पं॰ रामकुमारजी                                  |                    |                            |
| मानसतत्त्व सुधार्णवीया                       | परमहंस कल्याणराम                                         | सं० १९७५           | एक्सप्रेस प्रेस, बाँकीपुर, |
| व्याख्यासहित मानस<br>तत्त्वभास्करसुन्दरकाण्ड | रामानुजदास, प० जनार्दनजी<br>व्यास, महात्मा रामसेवकदासजी  |                    | पटना                       |
| दीनहितकारिणी                                 | मानस प्रचारक बाबा                                        | सं0 १९७५           | भारतभूषण प्रेस,            |
| टीका अरण्य, किष्किन्धा,<br>सुन्दरकाण्डोंकी   |                                                          |                    | লন্তন                      |
| •                                            | पं० महावीरप्रसाद मालवीय वीरकवि                           | सं० १९७९           | बेलवीडियर ग्रेस, प्रयाग    |
| अयोध्याकाण्डकी टीका                          | प्रो० लाला भगवानदीनजी                                    | प्रक संव संव १९८५  | साहित्यसेवक, कार्यालय      |
|                                              |                                                          | के पूर्व           | काशी, प्रकाशक।             |
|                                              |                                                          |                    | तिराम प्रेस, काशीमें छपा।  |
| उपमा, समता-<br>अलंकारको टीका                 | श्रीअवधविहारोदास (नागा परम-<br>हंस) जी, बाँधगुफा, प्रयाग | सं०१९८९            |                            |
| मानसांक                                      | श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार                                 | सन् १९३९           |                            |
| मानसमर् <b>त</b> ण्ड                         | श्रीजानकी शरण नेहलताजी                                   | सन् १९३९ के लगभग   |                            |
| (बालकाण्डके प्रथम<br>४३ दोहोंपर)             |                                                          |                    |                            |
| अभिप्राय-दीपकचधु                             | श्रीजानकोशरण नेहलताजी                                    | सं० २००३           | सुलेमानी प्रेस, काशी       |
| (यत्र-तत्र चौपाइयोंकी व्य                    | ाख्या)                                                   |                    | प्रकाशक स्वयं टीकाकार      |
| मानसरहस्य                                    | श्रीजवरामदास 'दोन'                                       | सं० १९९९           | गोताप्रेस, गोरखपुर         |
| सिद्धान्तांतलक                               | पं० श्रीकान्तशरण, अयोध्या                                |                    | पुस्तक-भण्डार लहरिया       |
|                                              |                                                          |                    | सराय व पटना                |
| विजया टीका                                   | मानसराजहंस एं० विजयानन्द<br>त्रिपाठी, काशी               | सं० २०११, सन् १९५५ |                            |
|                                              |                                                          |                    |                            |

antition

ॐ नमो भगवते मङ्गलमृतंये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय श्रीसीतारामपद-प्रेमपराभक्तिप्रदाय शरणागतवत्सलाय मर्वविद्यविनाशकाय श्रीहनुमने।

जगर्गुर्वनस्त्रश्रीमद्रोस्वामितृलसीदासाय नमः। ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार्याय श्रीरूपकलादेव्यै। श्रीगुरुचरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि॥

# श्रीरामचरितमानस

## प्रथम सोपान (बालकाण्ड खण्ड ३) मानस-पीयूष

श्रीरामावतार और बालचरित-प्रकरण

अवध पुरी रघुकुलमिन राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ॥७॥ धर्मधुरंधर गुनिनिधि ज्ञानी। हृदय भगित मित सारँगपानी॥८॥ दो०—कौसल्यादि नारि प्रिय\* सब आचरन पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत॥१८८॥

अर्थ-श्रीअवधपुरीके राजा जो रघुकुलमें शिरोमणि (सिरमीर, भूगणरूप, सर्वश्रष्ठ) और वेदांमें प्रसिद्ध हैं, उनका श्रीदशरधजी नाम है। ७। वे धर्मधुरश्यर (धर्मरूपी भारके धारण करनेवाले) दिव्यगुणोंक निधान (समुद्र, खजाना था भण्डार) और जानी थे। उनके हृदयमें शार्ड्रपणि (हाधमें शार्ड्स धनुष-बाण धारण करनेवाले) श्रीरामजीकी भिक्त थी और उन्हीं (शार्ड्सपणि ) में उनकी बुद्धि लगी रहती थी अर्थात् उनको दृढ् निश्चय था कि शार्ड्सपणि ही ब्रह्म हैं॥ ८॥ श्रीकीसल्याजी आदि सब ग्रिय श्रियोंके आचरण पवित्र थे वे पतिकी आज्ञाकारिणी थीं और (पतिमें) उनका ग्रेम दृढ था। वे भगवान्के चरणकमलोंमें विशेष

नप्रतापूर्वक दृढ़ प्रेम रखती थीं। १८८।

टिप्पणी—१ 'अवध्यपुरी रष्टुकुलमाँन राऊ ' इति। (क) आकाशवाणीद्वारा श्रीदशरथमहाराजका जनम और विवाह वर्णन किया, यथा—'ते दमरथ काँमल्या रूपा। कोमलपुरी प्रगट नरभूपा।।' (१८७। ४) अब राजाकी बड़ाई कहते हैं कि अवध्यपुरीके राजा हैं, अर्थन् जो सब पुरियोमें श्रेष्ठ है वह श्रीअवधपुरी जिनकी राजधानी है यथा—'अयोध्यापुरी मस्तके' राजधानीमें सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है, उसके मणि हैं ('रधुकुलमानि' राजधानी है यथा—'अयोध्यापुरी मस्तके' राजधानीमें सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है, उसके मणि हैं ('रधुकुलमानि' राजधानी है यथा—'अयोध्यापुरी मस्तके' राजधानीमें सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है, उसके मणि हैं ('रधुकुलमानि' राजधानी है यथा—'अयोध्यापुरी मस्तके' राजधानीमें सबसे श्रेष्ठ रघुकुल है, उसके मणि हैं ('रधुकुलमानि' राजधानी प्रजाके प्रिय, महान् वोर, जितेन्द्रिय, राजधी, महर्षियोके समान तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध ऐश्वयीमें इन्द्र और कुबेरके समान, लोकके रक्षक, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान, चरित्रवान, धर्मधुरन्धर, मनुके समान पुरीके रक्षक, पापहीन, अधर्मका नाश करतेवाले, उदार दाता, ब्रह्मण्य, शत्रुहोन, महान् प्रतापी और पराक्रमो थे। इन्द्र भी उनकी सहायता लिया करता था और उनकी अपने साथ मिहासनपर विठाया करता था। इन्यादि)।

<sup>•</sup> पाठान्तर—सब प्रिय

(मणिके चार गुण होते हैं—सुजाति, शुचि, अमाल और सब भाँति सुन्दर। ये चार्रा गुण यहाँ दिखाये गये हैं 'रधुकुल' से सुजाति कहा, 'धर्मधुरधर' से शुचि कहा, 'गुनिविध' से अमील कहा और जानी' तथा 'हृदय धर्मात भति सार्रेगपानी' से सब भाँति सुन्दर कहा।) (वि० त्रि०) (ख) 'बेद बिदिन' इति वेद महावालय है, ब्रह्मवाणी है, अत सबसे श्रेष्ठ है वही वेद महावाल दशरथका यश गाता है [अथर्जवेदकी रामतापिनी उपनिषद्में तथा वाल्मीकीय रामायणमें जो वेदतृल्य माना जाता है, इनका नाम आया है, यथा — 'चिन्सयेऽस्मिन्सहाविद्याँ जाते दशरथे हरी। रघो: कुलेऽखिले राति राजते यो महीस्थित ॥' (१।१ रा० पृ०) ऋग्वेदमें भी नाम आया है, यथा—'चत्वारिशदशरथस्य शोणा: सहस्वस्थाग्रे श्रेणी नर्यान्त (२।१ ११) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यडङ्गयुन चारों वेद मृतिमान होग्में दशरथ नाम विदित है', अतः 'धेद बिदिन' कहा। 'दशाथ' नाम इससे रखा गया कि ये एसे प्रतापी होंगे कि इनका ग्य दसों दिशाआमें बराक जा सकेगा और ऐसा हुआ भी देवामुर सग्राममें तथा शर्नश्वरसे युद्ध करनेका विचार करक ये ऊथ्वं दिशामें रथसमेत गये ही थे।] (ग) 'दसरथ नाम कहा।

वि० त्रि०—'बेद बिदित' से अधिकारी कहा। बेटमें व्यक्तिका नाम नहीं होता पदका नाम होता है। जो पदके योग्य होगा वह दशरथ होगा। जय-विजय, रुद्रगण और जलन्धरवाले कल्पोमें भगवान कश्यपने दशरथ पदको अलंकृत किया था और भानुप्रताप-रावणकले कल्पमें साक्षात् ब्रह्मने अवतार धारण किया था, उसमें भगवान् स्वायम्भू मनु दशरथ हुए। इसलिये कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विदित है

टिप्पणी—२' धर्मधुरंधर गुनिधि ज्ञानी ।' इति। (क) यहाँ दिखाते हैं कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासनाः तीनोंसे युक्त हैं धर्मधुरम्थर अर्थात् धर्मकी धुग वा धर्मक्षणी भारके धारण करनेवाल हैं इसमें 'कमं' कहा। 'ज्ञानी' शब्दसे ज्ञानयुक्त कहा और 'हृदय धर्मान ' से भिक्त वा उपासना कही। (ख) धर्मसे गुण आये। यम, नियम आसन, प्राणायामादि गुणोंसे ज्ञान हुआ और ज्ञानसे भिक्त प्राप्त हुई, यथा—'संयम नियम पृत्त कल ज्ञाना। हरियद रित रस बेद बखाना।।' अतः 'धर्मधुरंधर', 'गुनिनिधि', 'ज्ञानी' आदि क्रमसे कहें (ग) 'हृदय भगति मिन सार्रगपानी'—'हृदयमें शर्न्ह्रपाणिको भिक्त है और मिनमें शर्म्ह्रपणि है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि जो मनुरूपमें धनुधीरी श्रीरामजंका दर्शन हुआ है वही रूप हृदयमें यस रहा है और उन्हींको भिक्त हृदयमें बस रही है। बिना भक्तक श्रीरामजो हृदयमें नहीं बसने इसीसे दोनोका वाम कहा। (घ) 'मित सार्रगपानी' अर्थात् जिनका निश्चय है कि ब्रह्म शार्ड्रपाणि है—'निश्चवात्मिका बुद्धिः'। बुद्धिका काम निश्चय करनेका है। [पु० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'हृदय भगति मित सार्रगपानी' का भाव यह है कि धनुधीरी श्रीरामचन्द्रजोको भक्ति बनो रही, क्योंक इन्हींके लिये मनुशरीरमें तप किया था और इन्हींने प्रकट होकर धर दिया था। (पा०)]

टिप्पणी—३ 'कौसल्यादि नारि प्रिय सब आवरन पुनीन ' इति। (क) श्रीकौसल्याजी, श्रीकैकेयोजी और श्रीमुपित्राजी ही 'प्रिय नारि' हैं। यथा—'नवहिं राथ प्रिय नारि बोलाई। कौमल्यादि नहाँ विलि आई॥' (१९०। १) जिन रानियोमे अवनार होनेकी है उन्होंका वर्णन यहाँ करते हैं श्रीकौसल्याजी सबसे बडी हैं और प्रथम विवाहिना रानी हैं, इनसे उनको प्रथम कहा (ख) 'सब आवरन पुनीन' अर्थान् गुरु गौ-विष्र साधु-मुर-संबो हैं यथा—'नुम्ह गुरु बिष्र धेनु सुर सेवी। निम् पुनीन कौमल्या देवी॥' (२९४। ४) 'पुनीन' कहनेका थाव कि वैदिक धर्माचरण उनको प्रिय है, उमीमें लगी रहती हैं [पुन, ये नीनों रिनयों श्री, हो और कौतिके समान हैं यथा—'अम्ब भायांसु निस्षु हीश्रीकीन्युंपमासु च।' (वाल्मी० १, १५। २०)—ऐसा देवताओंका मत हैं अत: 'पुनीन' कहा। कौसल्याजी धानुमन्तजीकी कन्या हैं। जो दक्षिण कोमलके राजा थे। मुम्लिजाजी मगधदशक राजाकी कन्या हैं। सत्यो० पू० अ० २८, ४७ में उनको 'मामधो' कहा है, यथा—'नित्यं नित्य तु चोत्थाय प्रात.काले तु मागधी। लक्ष्मणं राममानिध्यं शत्रुधं भग्तस्य तु॥' आनन्दरामा० सार काण्ड सर्ग १ में

भी कहा है— 'विवाहेनाकरोत् पत्नीं सुमित्रा मगधेशजाम्'। और कैकेयीजी केकयवंशके राजा अश्वपतिकी कन्या हैं। इनको 'केकयराज' और 'केकय' भी कहा गया है। यथा—'सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्।' (वाल्मी० २ ७० १९) '<mark>टदावश्वपतिः शीम्रं भरतायानुयायिनः॥'(२२) 'प</mark>ुत्रेष्टि यज्ञमें राजाके तीनों एक्स्र्रोंको निमन्त्रण भेजा गया है। वहाँ सबके नाम वसिष्ठजीने कहे हैं। यथा—'तथा कोसलराजन भान्मन्ते सुसत्कृतम्। मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदम्॥' (१। १३। २६) 'तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकम्। '(२४) बंगलाके कृत्तिवास रामायणकी मुमित्राजी सिंहलराज्यके राजा सुमित्रको कन्या हैं —'सिंहलराज्येर ये सुमित्र महीपति। सुमित्रा तनया तार अति रूपमित॥'] रानियोंके सब आचरण पुनीत हैं यह कहकर आगे आचरण दिखाने हैं। (ग) 'यित अनुकूल प्रेम दुढ़" । इति। पतिके अनुकूल होना तथा विनीत होना पतिव्रवाका धर्म है: यथा—'पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभाखानि सुसील बिनीता॥' (७। २४) माता पिताको शुद्धता कहकर तब आगे अवतारका होना वर्णन करते हैं —पिता धर्मधुरन्थर हैं, माता पति अनुकूल हैं। स्त्रीका यही धर्म **है; य**था—**'एकै धर्म एक बन नेमा। काय** बचन मन पति पद प्रेमा॥'(३।५।१०) पिताके हृदयमे भगवान्को भक्ति है और माताओंका हरिपद-कमलमें दृढ प्रेम है, यथा—'हृद्य भगति मनि ' और 'प्रेम दृढ़ हरियद कमल '। पिता गुणनिधि हैं और माताएँ विनीत हैं पिता ज्ञानी हैं और मातार्थ सब आचरण पुनीत हैं। कौमल्यादि माताएँ अपने पतिको प्रिय हैं और स्वयं पतिके अनुकूल हैं-इस प्रकार राजा और रानियोंका अन्योन्य प्रेम कहा। ('प्रिय' से दक्षिण नायक कहा। 'प्रेम दुढ़ हरिपद कमल' से पतिके कल्याणके लिये **ई** श्वराराधन कहा। वि० त्रि०)

नोट—१ 'हरियद' अर्थान् जिनके लिये मनु-शतरूपाजीने तपस्या की थी, यथा—'धुनि हरि हेतु करन तप स्मामे।' (१४४। २) अर्थान् द्विभुजधनुर्थांगे श्रीरामजी और जो उनके सामने प्रकट हुए थे। यथा—'छिबिसमुद्र हरिस्तप बिलोकी।' (१४८। ५) 'रामाख्यमीशं हरिस्'—(पां०) उनके चरणोंमें (ख) हपने 'ग्रेम दृढ़' को देहलीदीयक माना है। प० रामकुमारजो आदिने इसे 'हरियद' के साथ अन्वित किया है।

नोट—२ 'श्रीमद्रोस्वामोजीके मतानुसार महाराज श्रीदश्वरथजीके ७०० रानियाँ थीं। 'दसरथ राउ सहित मक्ष रानी' में देखिये। रानियाँ चार प्रकारको होतो हैं—महियो, जिससे प्रथम विवाह वा सिन्दुरदान हुआ हो परिवास, जिससे पीछे विवाह हुआ। वावाना, जिसको बेब्याहे अङ्गोकार कर लिया हो। और पालाकली, जो दासीभावसे रहती हो। यसमें महियां और परिवासहीको अधिकार है। वाल्मोकीयमें ३५० और महारामायणमें ३६० रानियाँ राजा दशरथजीको कही गयी हैं। करुणासिंधुजी लिखते हैं कि राजाकी महिषी और परिवास दो ही प्रकारकी रानियाँ थीं।' (प्र० सं०)

पशुराणमें स्पष्ट उल्लेख तीन ही विवाहोंका है। १९० (१—४) मोट ३ देखिये श्रीराजारामशरण लामगोड़ाजी लिखते हैं कि 'कहां और संकत है मगर मानममें इतनी रानियांका संकेत नहीं है। याद रहे के गोस्वामीजीने मानममें कथाका बहुत हो संशोधितकप दिया है। प्रथम सम्करणमें गीतावलीके 'पालगानि इलियन सिखावित सरिस सामुमनमाता। देहिं असीम ते बरिस कोटि लिया अखल होड अहिबाता।' १। १०८। २) के तथा वालमीकीयके आधारपर वह नोट लिखा गया था, परतु दोहा १६ ६ के तीसरे सम्करणके मा० पी० तिलकके लिखते समय वह विचार शिधल जान पड़ा। परतु टोकाकारोंने मा० पी० के उस नोटको अपनी टीकामें सहर्ष उत्तर दिया है इसलिये वह भी दे दिया गया। मानमकाव्य—आदर्शकाव्य न्या गया इसी कारण इसमें आदर्श चरितेंका वर्णन है। इस ग्रन्थभरमें केवल तीन हो गनियोंके नाम भंग उन्हींकी चर्चा की गयी है। तीन लिखयोका होना भी आदर्श नहीं है तथापि इनके बिना कथानक पर नहीं हो सकता था। इसपर प० प० प० का नाट १९३ (१) में देखिये।

## एक बार भूपित मन माहीं। भै गलानि मोरे मृत नाहीं॥ १॥ गुरगृह गए तुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाला॥ २॥ निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ। कहि बसिष्ठ बहुविधि समुझायउ॥ ३॥

शब्दार्थ—गलानि (ग्लानि)=खेद , पनकी एक वृत्ति जिसमे किसी अपने कार्यको बुगई दोष वा कमी आदिको देखकर मनमें अनुत्साह, अरुचि और विक्रमता उत्पन्न होती है। चग्ण लगना=चरणोका स्पर्श करना, चरण खूना, चरणोंमें पड्कर प्रणाम करना।

अर्थ—एक बार राजाके मनमें ग्लानि हुई कि मेर पुत्र नहीं है १। राजा तुरत गुरुजीके घर गये और चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करके बहुत बड़ी विनय करके अपना सारा दु ख सुख गुरुको सुनाया।

श्रीविमिष्ठजीने बहुत प्रकारसे कहकर समक्षाया॥ २-३॥

टिप्पणी—१ 'एक बार भूपित मन भाहीं। इति। (क) 'एक बार' अर्थान् जब भगवान्के अवतास्का समय आया तब ईप्रवास्की प्रेरणसे राज्येक मनमें ग्लानि हुई। तीन पन बीन चुके, अब गडाका चौथा पन है। यथा—'जीथे पन पाएउँ सुन बारी।' (२०८। २) पुत्र विना वंशका नाश है जिसमें आगे राज्यका अन्त है, पिनरोंकी तृष्टि विना पुत्रके नहीं होने। और न गृहम्थाश्रमको शोभा ही ही इसीम ग्लानि हुई [पुत्र विना नरकसे उद्धार कैसे हागा? यथा—'पुनाको नरकारास्मात्वायते पिनरं सुनः' इति मनु । हमारी आयु बीती जा रही है, वनमें जाकर भजन कानेका समय हो गया, राज्य किसका दें? ऐसे ही चल दें तो प्रजा दुखी जा रही है, वनमें जाकर भजन कानेका समय हो गया, राज्य किसका दें? ऐसे ही चल दें तो प्रजा दुखी होगी, जिससे हमें नरकनें पड़ना होगा यथा—'जासु राज विव प्रजा दुखीरी। सो नृष अवसि नरक अधिकारी॥' (अ० ७१) इससे कुछ समझमें नहीं आना कि क्या करें।] 'मोरे सुन नाहीं' का भाव कि औरोक हैं, हम ही एक निपुत्रो हैं [चा, और सब सुख हैं पर पुत्र नहीं हैं। पुत्रके विना मब धन, ऐश्वर्य राज्य आदि सुख व्यर्थ हैं। यथा—'पुत्रहीनस्य में राज्य सर्व दुखाय कान्यते।' (अ० २० १। ३। ३) अर्थात् विना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य सुझे दुखल्प हा रहा है] (ख) 'भे गलानि '। यथा—बाडाण्डे—'नरस्य पुत्रहीनस्य नाम्ति के जन्मतः फलम्। अपुत्रस्य गृहं पृत्र हदर्य दुखिन सदा। १। पिन्देवपनुष्याणां नान्यत्व सुने विना। हसमान् सर्वप्रयत्ने मुनमुत्रादयेन्तः॥ २॥'—(खर्रा)। अर्थान् पुत्रहोन मनुत्रको जन्मका फल कुछ नहीं है अपुत्रका घर शून्य लगा। है जिसमे उसका हदय सदा दुखी गहना है। पिनर, देव और ऋषियोंक ऋणसे पुत्रके विना उद्धार नहीं होता। इसलिये मनुत्रको पुत्रोत्यनिका प्रयत्न करना चहित्य।

टिप्पणी—२ 'गुरगृह गए तुरन महिपाला। 'इति। (क) गृरुके घर जानेक। भाव कि यदि राज्यसम्बन्धी कुछ काम होता तो अन्य मन्त्रियोंको सुनने पर इस कचके करनेका सामर्थ्य वसिष्ठजोमें ही है अनएव उन्होंके पास गये कि जो उपाय वे बतावें कह हम करे। (बाल्मिकीय आदिमें गृह आदिको अपने यहाँ वृक्षाना लिखा है) (ख) 'गए तुरन' तुरत जानेके कुछ कारण ये हैं कि पेरा भुलकक इस्वभाव है कहीं भूल न जाऊँ यथा— 'किसरि गयो मीहि भोर सुभाक।' (२। २८) पुन इस समय गुरुसे अपना दु ख कहनेके लिय अच्छा अवसर था, गृहजी एकान्तमे होगे. उन्हे अवकाश होगा। अथवा इस समय एसो तांत्र ग्लानि हुई कि विना गये और कहे रहा न गया, अन. 'तृरत गए'। [(भ) 'महिपाला' का भाव कि इस कार्यमे पृथ्वोका पालन होगा, प्रजाको सुख होगा। पुन भाव कि चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं विपष्टजीके पास गये वर्योक 'महिपाला' हैं, इन्हे पृथ्वोके पालनकी अत्यन्त चिन्ना है। ये सजा हैं और विषयुजी गृह हैं, गृहके सम्बन्धसे उनके यहाँ हैं, इन्हे पृथ्वोके पालनकी अत्यन्त चिन्ना है। ये सजा हैं और विषयुजी गृह हैं, गृहके सम्बन्धसे उनके यहाँ गये, मन्त्रोके सम्बन्धसे नहीं अत सजाके जानेमें 'गृरगृह' शब्द दिय। पजाबीजी लिखते हैं कि 'महिपाला का भाव यह है कि पृथ्वोका पालन तो वेदलेनिसे करते हो हैं, कुछ पृथ्वो धन-धामकी कमी नहीं है, इनके लिये नहीं गये चिनम पुत्रकी जिन्ना है इसलिये गये।]

टिप्पणी ३ 'चरन लागि करि विनय बिमाला' इति। (क) चरणोमें पड हर तब चिनय करे यह गुरुस्तुति करनेकी विधि है यथा—'सीम नवहिं सुग्गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेबी॥ (२।१२९) विशेष विनय करनी चाहिये। अतः यहाँ भी 'विसाल बिनय' पद दिया। ['विषय विसाला'—जैसे कि 'जब जब रघुविशयोंको संकट पडे आपहीने मिटाकर सुख दिया, आप समर्थ हैं, हमारा भी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। यथा—'भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ जनम हेनु सब कह पितृ माना। करम सुभासुध देड विधाना॥ दिल दुख सजड़ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना॥ सो गोसाई बिधि गति जेहिं छेंकी। सकड़ को टारि टेक जो टेकी॥' (२।२५५)—यह श्रीभरतजीने श्रीविसष्ठजीसे कहा है। वैसा हो यहाँ समझिये। विशेष २।२५५ ५।८ में देखिये। (ख) मिलानका श्लोक, यथा—'अधिवाद्य विसष्ठजीको वन्होंने प्रणाम किया और उनकी पूजा की और पुत्रप्राप्तिहेतु विनययुक्त व्यवन बोले।] विसष्ठजीसे राजाने कहा कि आप मेरे परम स्नेही हैं, मित्र हैं तथा गुरु हैं, अतः आप यज्ञका भार लें और मेरा दुख दूर करें।'भवान् स्निग्धः सुहन्महीं गुरुश्थ परमी महान्।" (वालमी० १। १३। ४)

टिप्पणी— ४ 'निज दुख सुख सब गुगिह सुनाएउ। ' इति। (क) इस समय पुत्र न होनेका दुःख बहुत क्याप रहा है, इसोसे प्रथम दुःख सुनाये, पीछे सुख। सुख यह सुनाया कि धन-धान्य, राज्य-प्रजा आदि सभी सुख आपहीकी कृपामे हुए और ऐसे हुए कि इन्हांद भी तरसते हैं, उनको भी वैसा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है। 'दुख सुनाया' अर्थात् पुत्र न होनेकी ग्लानि सब कहकर अन्तमें यह कहा कि यह दुःख आप ही दूर करें, यथा— 'दिल दुख सर्ज सकल कल्याना। अस असीस राजरि जगु जाना॥' [दु.ख-सुख साथ बोलनेका मुहावरा भी है पुन गंजाको इस समय पुत्रहीन होनेसे सब सुख भी दुःखकप हो रहे हैं यह सारा राज्य, कोश, ऐश्वर्य व्यर्थ है जब इसका भोगनेकाना अपना कोई पुत्र नहीं है, इत्यादि। इसीसे दु ख शब्द प्रथम कहा गया। दुःख प्रकट कहा है कि पितर हमारे हाथका जल नहीं लेते, कहते हैं कि 'नुम्हारा अर्पित जल हमको तप्त लगना है, तुम कुन्मों ऐसे अभागे हुए कि कुलहीको निर्मूल कर डाला तुम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौन देगा?' ऐसी करणामयी वाणी कहकर पितृगण हमारी निन्दा कर रहे हैं जिससे हमको बडा दु ख है। [वाल्मोंकोयमे उन्होंने यह कहा है कि मैं पुत्रके लिये यहुत दु खी हूँ, मुझे मुख नहीं है, मैं पुत्रके लिये अश्वमेध्यज करना चहता हूँ यथा—'धर्माधनिहतं पुक्त स्वश्र्य बचनमववीन्। मम तातप्यमानस्य पुत्राध नास्ति वै सुखम्॥ ' (वाल्मों० १। १२। ८] (ख) 'कहि बसिष्ठ बहु विधि समुझाएउ' इति। 'बिनय बिसाला' के सम्बन्धमें 'बहुविधि समुझाएउ' कहा। समझाया कि हम उपाय करते हैं, धीगज धरी, इत्यदि, जैसा आगे कहते हैं

नोट १ बाबा हरीदासजी 'बहुबिधि' समझाना यह कहते हैं—'एक यह कि वेद-पुराणमें जो यह लिखा है और नारद सनकादिक इत्यादि ऋषि कहते हैं कि दशरथके चार भक्तभयहारी पुत्र होंगे सो घृथा नहीं हो सकता दूसरी विधि यह कि भूतकालमें कश्यप अदिति, दशरथ-कांसल्या हुए और वर्तमानमें आप राजा मनुके अवतार हुए और कांसल्या शतकात हैं सो आपके यहाँ भगवान्ने अंशोंमहित अवतार लेनेको कहा है शीसरी विधि यह कि युगके अन्तमें चीये चरणमें अवतार होता है, अब चौथा चरण है, अत: अब देर नहीं है। चौथी विधि कि रावणने भारो तप करके वर पाया है कि दशरथके वीर्यसे पुत्र न हो इससे परम विरक्त भूदी ऋषिद्वार पुत्रिष्ट यह कराइये, उसके पिण्डद्वारा पुत्र होंगे।

नोट—२ पजाबीजीके मतानुसार समझाया कि 'जिस पापसे अवतक संतान न हुई वह अब निवृत्त हो गया।'

नीट—३ विजयदोहावलीमे कहा है कि 'पूरब ही बर जो मिलेड रहेड अंधरिषि साप। तुलसी गृहि सुनाइयो देवनको संताप॥' इसके अनुसार समझाना यह है कि जो तुमको अन्धे ऋषिका । प्राप्त शा वह तुम वरदान समझो, पुत्रके शोकमं मरण होनेका शाप है यथा - 'पुत्रशोकेन मरण प्राप्त्यसै

वचनान्ममः (अ० रा० २ ७। ४५) पुनश्च यथा— 'पुत्रध्यसनजं दुःखं चटेतन्मम साम्प्रतम्। एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्मिसः (वालमी० २ ६४। ५४)—अर्थात् पुत्रके मरणसे जैसा मुझे इस समय शोक हो रहा है वैसा हो पुत्रका शोक तुमको होगा। तो पुत्र विना हुए कब शाप सच्चा हो सकता है और शाप व्यर्थ होनेका नहीं अतएव पुत्र अवश्य हो होगा, चिन्ता न करो इत्यदि। [यह शाप श्रवणमुनिके पिता यज्ञदत्तने दिया था ऐसा व्रजरत्नभट्टाचार्यने हनुमन्नाटकमें 'श्रवणमुनिषितुः।'(३, १) की टीकामें लिखा है]

धरहु धीर होइहिंह सुत चारी। त्रिभुवन बिदित भगत भयहारी॥४॥ शृङ्गी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्र काम सुभ जज्ञ करावा॥५॥

शब्दार्थ—पुत्रकामयज्ञ=पुत्रकी कामनासे जो यज्ञ हो, पुत्रकामेष्टियज्ञ, पुत्रेष्टियज्ञ। पुत्र काम=पुत्रकी कामनाका सकल्य करके।

अर्थ-धैर्य धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध, भक्तोंके भय हरनेवाले होंगे। ४ (फिर) वसिष्ठजीने शृङ्गी ऋषिको बुलवाया और पुत्रको शुभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टियत कराया॥ ५०

नोट-'धरहु शीर' अर्थात् पुत्रकी कामनासे व्यव न हो, सनको स्थिर रखी। 'होइहाई सुन चारी'

अर्थात् तुम्हें एकहोके लाले पड़े हैं और होंगे तुम्हारे चार।

टिप्पणी—१ '*धरहु धीर होइहर्हि सुत चारी ।* 'इति (क) 'सुत **चारी**' का भाव कि आकाशवाणीने चार पुत्रोंका होना कहा है। यथा—'*तिन्हके गृह अवतरिहों जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥' (१८७१ ५)* वसिष्ठजी ब्रह्माओं के पुत्र हैं, ब्रहायिं हैं, मुनि हैं उनको यह बात जानी हुई है, इसीमे उन्होंने राजासे ऐसा कहा कि त्रिभुवनविदित चार सुत होंगे। 🖙 राजाको यह सब वात समझा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके समय राजाको ऐश्वर्यका ज्ञान बना रहा, यथा—'जाकर नाम सुनन सुभ होई। मोरें गृह आया प्रभु सोई॥' (१९३१ ५) (ন্ত) 'त्रिभुषन विदित' इति। भक्तोंका भय हरण करनेसे अर्थात् राक्षसोंका वध करनेसे पातालमें (दैन्य-राक्षसों इत्यादिको) विदित हुए, देवताओंको रक्षा होनेसे, **सन्दोखानेसे** लोकपालोकी रिहाई होनेसे, स्वर्गलोकोंमें विदित हुए और साधु ब्राह्मण आदिकी रक्षा होनेसे मर्त्यलोकमें विदित हुए। (ग) 'भगत भयहारी' कहा क्योंकि आकाशवरणी है कि 'निर्भय होट्ट देव समुदाई॥' (१८७। ७) और भगवान्का यह विरद है यथा—'अभवं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं भम।' [पुन., धनुर्भङ्गसे भी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुए, क्योंकि धनुपयज्ञमें तीनों लोकोंके निवासी आये थे, यथा—'देव दनुज धरि मनुजमरीरा। वियुक्त बीर आए रनधीरा॥' 'महि पानाल नाक जसु ख्यापा। राम बरी सिय भंजेउ खाया॥' पर यहाँ भक्तभयहरण मुख्य है, आकाशवाणीमें 'निर्भय होतु' यह योषणा है, अत<sup>्</sup> उसीको कहा। जनक महाराजकी चिन्हा मिटी, वै प्रधान द्वादश भक्तोमसे हैं। पुन. 'भगत भयहारी' कहकर इनके (दशस्थजीके) यहाँ भगवान्का आविर्भाव कहा। यहाँतक एक प्रकारसे समझाना हुआ, दूसरी 'विधि' आगे कहते हैं कि हम तुरंत शृङ्गो ऋषिको बुलाते हैं इत्यादि। बैजनाथजो लिखने हैं कि 'सुन चारी त्रिभुवन बिदितः' से मनुशरीरमें जो वरदान प्रभुने दिया था उसका उनको स्मरण कराया—'अंसन्ह सहित देह धरि ताना। करिहाँ चरित भगत सुखदाता॥' भाव यह कि तीन अंशोंके सहित अंशी प्रभु अवनार लेकर चरित करेंगे जिनसे हैलोक्यमें प्रसिद्ध होंगे भक्तोंको सुख होगा, अतएव 'भक्तभग्रहारी' कहा। *'ब्रिभुवन विदित'* से यह भी जनाया कि चारों प्त्र महान् पराक्रमी तेजस्वी, प्रतापी, अर्नुलित बली, शीलवान्, दानी, सत्यप्रतिज्ञ आदि गुणविशिष्ट होगे। उनसे वंशको प्रतिष्ठा होगी इत्यादि —'प्त्राष्ट्रवास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमिनविक्रमा । वंशप्रतिष्ठानकगः सर्वभूतेषु विश्रुता: ॥' (वाल्मी० १। ११। १०)]

टिप्पणी—२ 'शृङ्गी तिषिति बसिष्ठ बोलावा ।' इति। (क) वसिष्ठजीने बुलाया, इममें भाव यह है कि शृङ्गीजी गज़के बुलानेम न आते, वसिष्ठजोके संकोचमे वे आये। प्रथम 'बहु बिधि समुझायड' लिखकर फिर शृङ्गीजोका बुलाना कहकर जनाया कि वसिष्ठजोने पुत्र होनेका उपाय भी बताया (प्रथम पुत्र होना कहा, फिर उपाय बनाया) और शृङ्गोजी कैसे आवेगे यह भी बनाया। उस उपायसे बुलाया।

नोट-- १ ऋष्यशृह्न कैसे लाये गये इसमें कल्पभदसे कथामें भेद है। वालमी० १। ११ में सुमन्त्रजीने समत्कुमारजीकी कहा हुई कथा कहकर राजामे स्वयं जाकर लानेको कहा और राजाने श्रीविसष्ठजीकी अनुमित लेकर ऐसा ही किया। यथा—'सान्त पुरः सहरमात्यः प्रयमौ यत्र स द्विजः।' अर्थात् अपनी रानियों और मिन्त्रयोको साथ लिये वहाँ गये जहाँ ऋषि थे। वैजनाथजी वोर्तसिंह वन्धुवर्गको भेजकर बुलाना लिखते हैं। यहाँ गोस्वामीजीने विसष्टजीको बुलवाना लिखकर सबके मतको रक्षा कर दी। उन्होंने जिसे उचित समझा उसे भेजा। अ० रा० में विषष्टजीन राजासे स्पष्ट कहा है कि 'शान्ताभतारमानीय ऋष्यशृङ्ग तपोधनम्। अस्माभिः सहितः पुत्रकामेष्टि शीग्रमाचर॥' (१। ३। ६) अर्थात् शान्तक पित तपाधन ऋष्यशृङ्ग तो लाकर हम लोगोंको साथ लेकर पुत्रेष्टियज्ञका अनुष्ठान करो।

अङ्गनंत्रा रोमपादनी राजा दशरथंके मित्र थे, यथा—'अङ्गराजन संख्यं च तस्य राजो भविष्यति।' (वाल्मी० १ ११।३) इससे राजा वहाँ स्वय गये। रोमपादनीने मित्रभायमे उनका आदर सत्कार किया और ऋष्यशृङ्कमे उन्होंने दशरथजीके साथ अपनी मित्रना होनेका वृत्तान कहा कुछ दिन उहरनेके पश्चान् दशरथजीने अपना अभीष्ठ कहा। अङ्गनरेशने ऋषिस शान्नासहित उनके साथ जानेको कहा। वे राजी हो गये और उनके साथ श्रीअयोध्यानी आये (सर्ग ११) कोई कहने हैं कि रोमपादका नाम दशरथ भी था इस भवको न जानकर लोग उन्हें अवधनरेशकी कन्या कह देते हैं। परतु स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि मझली रानी श्रीसृमित्रानोमे एक सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न हुई जिसे श्रीदशरथजी महाराजने प्राहीन राजा लोगपादको दत्तक पुत्रके रूपमे दे दिया।

नोट-२ 🖙 कथाका संशोधिन रूप फिर देखिये। वार्ल्माकीयमें दो यज्ञोंका होना लिखा है, परंतु

पुत्रेष्ट्रियज्ञ ही संगत है (दाहा १८८ भी देखिये)। (लमगोड़ाजी)

वाल्याकीयके श्रीदशरधजी महागजने अश्वमध्यत्रका निश्चय किया और पुरीहिनोसे उसीके करानेके किये कहा भी। प्रथम अश्वमध्यत्र हुआ फिर ज्योगिष्टाम, अग्निप्टीम अतिरात्र, अभिजित्, विश्वजित् आदि नामके यज्ञ कराय गये। तत्पश्चात् राजाने ऋष्यशृङ्गसे पुत्रेष्ट्रियत्र करानेको कहा, यथा—'ततोऽब्रवीदृष्यशृङ्गं राजा दशारधस्तदा ॥ ५८ ॥ कुलस्य वर्धनं तनु कर्नुमहीस सुवन ॥' (बाल्मो० १ । १४) मानसकी कथा अ० १० में मिस्ततो है। उसमे भी केवल पुत्रेष्ट्रियज्ञ ही कराया गया है।

नांट—३ 'मुध जज़ कतावा' इति। ऋष्यशृहसे पुत्रियन कराया गया, बयोकि ये उस यज्ञपे परम प्रवीण हैं इसोसे विमिद्रादि प्रभुख ऋष्यणेंने उन्होंको इस यज्ञमे अपना नेता बनाया यथा—'ततो विमिद्रप्रमुखाः सर्व एव द्विजोन्नमाः। ऋष्यशृहं पुरम्कृत्य यज्ञकमांरभंसनदा।'। वाल्मी० १ १३ ४०) — जैसे बहे बडे तत्कालान आंख्योंके हात हुए भी श्रीशुकदेवजाने ही राजा पर्गिक्षन्त्रों श्रीभद्भणवन मुनाया। अथवा यही भगवद्विधान था समन्द्रभागजीने हजाग वर्ष पहले ही यह विधान ऋष्योंमें कह राखा था। विसिद्रजो जानते थे और मुमन्त्रजो भी कि यह यह उन्होंके हाम होना है अत उनसे यज्ञ कराया गया

नीर—४ शृद्धी ऋषि (ऋष्यशृद्ध) डॉन नाल्मोकोयमे श्रीस्मन्त्रज्ञाने राजा दशर्थजांसे कहा है कि श्रीमनत्कृमारजीने आपके सतानके सम्बन्धमें ऋषियास जो कहा था वह मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने ऋष्यशृद्धको पूरी कथा कहो है। ऋष्यशृद्ध कश्चपपुत्र विभाण्डक ऋषिक पुत्र हैं ये सदा वनमें अपने रिताके पास रहनेक कारण किसी स्त्री वा पल्यको नहीं जानने थे इस तरह ब्रह्मचर्यसे रहते अगिन और पिताको सत्रा करने वहुन काल बान गया। उसो समय अङ्गद्धणमें रोमपाद नामक प्रनापो राजा हुए। उनके गज्यमे बहा भयानक दृष्धि पहा, जिससे प्रजा भयभात हो गया राजाने सुनिक चेदन ब्राह्मणांसे अपने कर्षोंका (जिनके काण्ण वर्षा नहीं हुई) प्रत्यश्चित पूला। उन ऋष्यणांने राजाको यह उपाय बतायो कि श्राप अंसे वने वैसे विभाण्डक पुनिक पुत्रको यहाँ ले अष्ट्ये और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी काया शान्ताका विवाह कर दीनियं राजा चिन्तित हुए कि कैसे ऋषिको यहाँ लावें। बहुत

<sup>&#</sup>x27; द्वारकाप्रसाद ऋनुवैदीका पाठ 'कश्यपस्य नु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक.' है और चन्द्रशखर शास्त्रीका पाठ 'काश्यपस्य' है।

सोच विचारकर उन्होंने अपने पुगेहित और मन्त्रियोंसे कहा कि आपलोग जाकर ले आवें, परंतु उन लोगोंने निवेदन किया कि हमलोग वहाँ जानेमें विभागडक ऋषिके शापसे डरत हैं, हमलोग वहाँ स्वय न जॉकर किसी अन्य उपायमे ऋष्यशृङ्गको यहाँ ले आयेंगे जिसमे हमको दोष न लगे। (सर्ग ९) मन्त्री और पुरोहितने निर्विघ्न कृतकार्य होनेका यह उपाय बताया कि रूपवता वेश्याएँ सत्कारपूर्वक भेजी जायँ, वे तरह तरहके प्रलोभन दिखाकर ले आवेंगी। राजाने वैसा ही उपाय करनेको कहा। वेश्याएँ भेजी गर्यी आश्रमके निकट पहुँचकर वे धीर ऋषिपुत्रके दर्शनका प्रयत्न करने लगीं। ऋष्यशृङ्गने आजतक स्त्री पुरुष नगर वा गज्यके अन्य जीवींको कभी नहीं देखा था दैवयोगसे वे एक दिन उस जगह पहुँचे जहाँ वेश्याएँ टिकी थीं। तब मधुर स्वरसे गाती हुई वे सब उनके पास जम्कर बोलीं कि आप कौन हैं और किसलिये इस निर्जन वनमें अकेले फिरते हैं उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रमधर लिवा ले जाकर अर्घ्य-पाद्य फल मृलसे उनका सन्कार किया वेश्याओंने उनको तरह-तरहकी मिठाइयाँ यह कहकर खिलायों कि ये हमारे यहाँके फल हैं इनको चिख्रिये फिर उनका आलिङ्गन कर वे विभाग्डकजीके भयसे झूट मृत व्रवका बहाना कर वहाँसे चली आयीं वेश्याओंके लॉट जानेसे ऋष्यशृङ्गजी दु खके कारण उदास हो गये दूसरे दिन ये फिर **ब**हीं पहुँचे जहाँ पहले दिन मनको मोहनेवारनी उन वेश्याओंसे भेंट हुई थी। इनको देखकर वेश्याएँ प्रमन्न हुई और इनसे बोली कि आइये अग्र हमारा भी आश्रम देखिये, यहाँकी अपेक्षा वहाँ इसमे भी उत्तम फल मिलेंगे ऑर अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये बचन सुनकर वे माथ चलनेको राजो हो गये और वेश्याएँ इनको अपने साथ ले आयों उन महात्माके राज्यमें अले हो सहसा राज्यमें जलकी पुष्कल वर्षा हो गयी, जिससे प्रजा सुखी हुई वर्षा हानेमे गजा जान गये कि मुनि आ गये। गजाने उनके पाम जाकर दण्ड-प्रणामं कर उनका अर्घ्य पाद्यादिद्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे वर माँगा जिससे वे एवं उनके पिता (संजापर छलसे लाये जानके कारण) कोप न करें। फिर राजा उन्हें अपने रनवासमें ले गये और शास्ताका विवाह उनके साथ कर दिया। (सर्ग १०) ऋष्यशृङ्ग वहीं शान्ताके साथ रहने लगे।

ऋष्यशृङ्गके जन्मकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विभाग्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बैठे थे, उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर आ पड़ी उसे देखकर उनका वीर्य स्वितित हो गया जिसे जलके साथ एक मृगी पी गयी। उस मृगीसे इनका जन्म हुआ। माताक समान इनके सिरपर भी सोंग निकल आनेकी सम्भावनामे मुनिने इनका नाम ऋष्यशृङ्ग रखा।

## भगित सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे॥६॥ जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥७॥

शब्दार्थ—आहुति=होमद्रव्यकी वह सामग्री जो एक बार यञ्जूण्डमें डाली जाय।=हवनमें डालनेको सामग्री आहुति देना=मन्त्र पढकर देवलाके लिये होमकी मामग्री अधिनकुण्डमे डालना। श्वस (सं० चर)=हव्यान हिवच्यान पायस, क्षांसान —'चर भांडे च हव्याने' इति विश्वप्रकाण (खर्स)

अर्थ-- मुनिने श्रद्धा और अत्यन्त अनुगानपूर्वक अहितियाँ दों। अग्निदेव हाथमें पायस लिये हुए प्रकट हुए ॥ ६। (और बोले) वसिष्ठजीने जो कुछ हृदयमें विचारा था दुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया। ७॥

टिप्पणी -१ (क) 'भगित सहित' का भाव कि भगवानके अवतारका हेतु भिक्त है, यथा—'भगितहेतु भगवान प्रभु लीन्ह मनुज अवतार', 'सो अज प्रेम भगित बस कीसल्या की गोद।' भिक्तका अर्थ श्रद्धा, विश्वास और अति अनुशा है, प्रेमसे भगवान प्रकट होते हैं। प्रेमसे आहुति दी, अतः अग्निभगवान प्रकट हो गये आहुतियाँ अथर्ववेदके मन्त्रोंसे दी गयीं यथा—'अथर्विशिरिस प्रोक्तेमंत्री सिद्धा विधानत ।' (वाल्यो० १ ११५ २) श्रष्यशृङ्गके ये वचन हैं और विस्रव्रजी भी अथर्वणी हैं। (ख)'चक कर लीन्हें' से पाया गया कि अग्निदेव नराकार प्रकट हुए। पुत्रकी कामनामें यह किया गया। इसीसे हाथमें (सिन्दीक खिलानके लिये) खोर लकर प्रकट हुए। ['कर लिन्हें'—वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह देवता दोनों हाथासे स्वर्णपात्रको पकड़े हुए था। यथा—'दिव्यपायससम्पूर्णा पात्री पलीमिख प्रियाम्। प्रगृह्य विपुला दोभ्यों स्वयं मायामधीमिव॥' (१ १६। १५)]

नोट—१ 'प्रगटे अगिनि ' इति। वाल्मांकीय बालकण्ड सर्ग १६ में यज्ञानिसे जो पुरुष निकला उसका वर्णन वा है—'बड़ा तंजस्वी, पराक्रमी, लाल बस्त्र पहिने और लाल मुखबाला था। सिहके बालके समान टाढो और सिरके केश थे। पर्वत-सदृश विशाल सूर्यसम तेजवान्, जलती हुई अगिनके समान असहा प्रकाशवाला, हाथमें उत्तम स्वर्णपात्रमें दिव्य परयस लिये हुए।' गोस्वामीजी यहाँ माक्षात् अगिनदेवका प्रकट होना कहते हैं करणासिधुनी और बावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि 'परब्रहाने अगिनद्वाग पायम भेजा मानो यह राना दशस्थक वहाँ अपना प्रमान भेजा' और बालमीकीयमें अगिनदेवने कहा है कि 'में प्रजापनि ब्रह्माजीक यहाँमें आया हूँ। यह पायस देवताओंको बनाया हुआ है। इससे पुत्र होगा।' एक सवा। स्क्र' अक राव १। ३ में इस चाँपाइंसे मिलता हुआ श्लोक यह है—'श्रद्धया हूयमानेज्ञनी नाजनस्वृत्वस्थ-। पायस स्वर्णपात्रस्थं गृहीत्योवाच हव्यवाद्॥'(७) अर्थात् यज्ञानुष्ठानके समय अगिनमें श्रद्धापूर्वक आहुति देनेपर तत्वस्वणंक समान दीजियान् हव्यवाहन भगतान् अगिन एक स्वर्णपात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए और बोले। ऐसा ही मानसमें है।

नोट—२ यह यज्ञ श्रीसरयुजीक उनाग्नटपर हुआ था यथा—'सग्य्वाष्ट्रचीनरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्।' वाल्मी० १ १२ ४) मगोरमा नदीक दक्षिणनटपर यह यज्ञशाला पदता है और श्रीसरयुजीक उस पार उत्तरमें है।

टिप्पणा—२ (क) 'जो बासिष्ठ करहुं 'का भाव कि वसिष्ठजीक हदयका विचार राजा जानते हैं क्योंकि व गाजामें साथ कह चुके हैं, यथा -'धाहु धीर होइहिंह सुत चारी। त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी॥ इसीसे प्रकट न कहा। (ख) 'सकल काज ' इति। कार्य तो एक ही है—पृत्रकी प्राप्त यथा—'पृत्र काम सुभ जग्य काम्या', तब 'सकल काज' केसे कहा र उत्तर यह है कि 'सकल' का अर्थ यहाँ बहुत नहीं है किन्तु 'सम्पूर्ण' है 'काज' एक हो है। यह सम्पूर्ण कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ अर्थात् उस कार्यमें न्यूमता म होगी चार पृत्र होंगे। यदि 'सकल' का अर्थ 'बहुत' होता तो 'सकल काज भे सिद्ध तुम्हारे' पाठ होता। [वाया हगेदासजीका मत है कि काज ना एक रायजन्य है सकलम तात्र्यय यह कि 'जिस उत्तम पूजासे विमिष्ठजीव अनेक विधि गुणिनधान ऐरवर्यवान् पृत्र तिचरे थे वह सकल काज सिद्ध हुआ ' बैजनाथजीका मत है कि अधिनदेशन वास्त्रग्राक्तों सम्बोधन किया उन्होंसे कहा कि आपने जो हदयमें विचारों है वह सब कार्य सिद्ध हुआ ऑग विमिष्ठहींको पायम दिया। या यह अर्थ संगत नहीं जान पहना, वास्मीकीय आदिमें भी राजाहीको सम्बोधन करना लिखा है और यहाँ भी सीधा अर्थ यही होता है ]

नोट—३ यहाँ लोग शंका करने हैं कि 'यह यह माल्धर हुआ। रावणके रहने हुए वह कैसे पूर्ण हुआ?' इसका समाधान यह है कि एक तो ध्रावान्को लोगा अपरम्पार है उनकी माया छड़ी प्रचल है। शिव-विरिच आदि भी मंदित हो जाते हैं तब गवण कीन चीज है? 'राम कीह बाहरिं मोड होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई॥' देन्विय श्रीकृष्णात्रनपुर सब पहरेदार सो गये, बन्दीगृहके द्वार खुल गये चमुदेवजी भगवान्को नन्दर्जके यहाँ पहुँचा श्राये इन्यादि इन्यादि, और किसीको भी कुछ प्रम न सालम हुआ। महाभाग्न युद्धके समय होण भाष्मादिक सामने अर्जुनने रथसे उत्रकर बाणमे जलकी भारा निकाल घोड़ोको जल पिलाय। इन्यादि। द्रोणाद सब मायासे मोहित खंडे देखने रह गये। अर्जुनको प्रम यमय न मार लिया, इन्यादि। द्रमर यह यह श्रीविमपृजी और क्रियशृह आदि महर्षियोंसे सुगक्षित था। ब्रह्मा और शिवजी भी यहमें आय थे ओग विमप्रजी ब्रह्माक पुत्र ही हैं तब यहाँ रावण विम्न केसे कर सकता था? तीसरे गवणको सूखवणक गजाओको ब्रह्माक पुत्र ही हैं तब यहाँ रावण विम्न क्यांचीन उसको मिवता करा दी थी राजा दिलायने उसके देखन देखने यहमें येंचे हुए ही आचमनका क्या यांचे फेककर वनमें व्याप्तसे गोको रक्षा की इन्यादि, जिसे जनकर वह भवभीत हो गया था रावणने ब्रह्माजीसे यह जानकर कि कौमल्याके पुत्रदाग उसको मृत्यु होगी उसने कौसल्याजीका हरण वर्ण उस्ते एक मञ्जूषाम वन्दकर गायव मन्य्यको सीप दिवा था कि न विवाह होगा न पुत्र ही देववीगसे उपाय थ सहाराज नावके ट्रानेसे पनवारके सहारे वहते हुए समुद्रमें उसी जगह पहुँच नहाँ वह सञ्जूषा

धी उसमें सुन्दर स्त्री देख वे भी उसीमें सा रहे इधर राजण ब्रह्माजीसे डोंग मारने लगा नव सनकादिने उसे ललकारा। ललकारे जानेपर वह उस मञ्जूषाकों ले आया और खोला तो उसमें राजा दशरथकों भी देख उसने उनकों मार डालनेका विचार किया। ब्रह्माजीने डॉट दिया कि प्रह्लाद और हिरण्यकशिपुकी कथाको याद कर। यदि अभी मृत्यु चाहना है तो हाथ उटा, नहीं तो जाकर अभी कुछ दिन और सुख भोग ले; इसी डरसे वह विग्न न कर सका।

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मानम और वालमीकीयमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पुत्रेष्टि यह एक वर्षतक होता रहा। पुत्रकामेष्टि तीन प्रकारकी है—एक तो श्रीतारिनमान् यजमानकी, दूसरी गृह्यारिनमान् यजमानकी और तीमरी लौकिकारिनम निर्मान यजमानके लिये। श्रीदशरधजी श्रीतारिनमान् यजमान थे। श्रीतारिनमर जो पुत्र कामयज्ञ किया जाता है, उसका यहकार्य केवल दो दिनका है। इसके पूर्व ऋत्विज् यजमान और यजमान-पत्नीको १२ दिन पयोवत करना पड़ता है, गृह्यारिनशाध्य पुत्रकामेष्टिके पूर्व यजमान और उसकी पत्नीको १२ दिन पयोवत करना पड़ता है, किन्तु यहकार्य केवल एक दिनका है (श्रीतपदार्थ निर्वचन ग्रन्थ) लौकिकारिनसाध्य इष्टि अपत्यहोन यजमानके लिये नहीं है। यह उसके ही लिये है, जिसके कन्या ही होती है, पुत्र नहीं होता। यह एक दिनमें होता है। (धर्मसिंधु परिच्छेद ३)— अतएव ऐसी शंकाके लिये स्थान ही नहीं है

यदि एक वर्षतक होना मान भी लें तो शकाका समध्यान शंकाके आधारवाले छन्द—'जय जोग विसाग तप मख भागा अवन सुनै दममीमा। आपुन उठि धावै रहे न पावै धरि सब घाले खीसा।' (१८३ छंद) के रेखांकित शब्दोंसे ही हो जाता है। दशशोशके श्रवणतक यह वात नहीं जा पायी।

यह हिंद बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥८॥ शब्दार्थ—हिंब=पायस। हिंवष्यान्त।

अर्थ—हे नृप' जकर इस पायमके यथायोग्य भाग बनाकर जिसको जैमा योग्य अर्थात् उचित हो उसको वैसा बाँट दीजिये॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) '**बाँटि देहु नृप जाई'** से पाया जना है कि सनियाँ यजशालामें नहीं आयी थीं, आगे लिखते भी हैं कि '**नवहिं राय ग्रिय नारि बोलाई'। कौमल्यादि नहीं चलि आई** ॥' यज्ञशालामें न जानेका कारण यह है कि यज शृङ्गी ऋषिजीने किया, य**धा—'शृंगी रिविह बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जज्ञ करावा।। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे।**, यदि राजा यज्ञ करने तो रानियाँ यज्ञमें अवश्य आतीं राजाके समीप ही होतीं, उनका बुलाया जाना आगे न लिखा जाता [वाल्मीकीयमें राजाका महलमें आकर रानियोंको हविष्यान्न देना कहा है। यथा—'सोऽन्तःपुरं प्रविश्वैव कांसल्यामिदमञ्जवीत्। पायसं प्रतिगृह्णीव्य पुत्रीयं त्विदमात्मनः॥' (१। १६ - २६)। अर्थान् रनवासमें जाकर गजा महारानी कोमल्याजीसे बोले—'यह पायस लो, इससे तुमको पुत्रकी प्राप्ति होगी —अत: '*जाई'* कहा।] (ख) जथा जोग जोहि=जिसे जैसा उचित हो 🕮 यहाँ अग्निदेवने यह नहीं बनाया कि भाग कैसे बनाये जायँ कारण कि कमिष्ठजी राजासे यह सब कह चुके हैं और राजा जानते हैं कि चार भाग होगे, यथा—'धरहु धीर होइहिं सुन चारी।' पूर्व जो कहा है कि 'कि**ह वसिष्ठ वहु बिधि समुझा**एउ' इसके 'बहु बिधि' समझानेमें यह समझाना भी कह दिया गया कि हम शृङ्गोऋषिका बुलाकर यज्ञ करवाते हैं अधिनदेव खीर लेकर प्रकट होंगे, आठ आरेमें (अर्थात् अर्थमे) ज्येष्ठ पुत्र होगा, चय अरोमें (चतुर्थमें) मध्य पुत्र होगा और शंव चार आनेमें दो छोटे पुत्र हागे। इसीसे राजाने हविष्यान्न पानेपर भाग करनेकी गीत गुरुसे न पूछी, अपने मनसे भाग कर दिये। अग्निक 'जो *खमिष्ठ कछु हृदय विचारा'* इस कथनसे हविके विभागको सरस्रा हो गयी। वसिष्ठजीका विचार ऊपर कह ही आये कि 'धरहा '४-(चरके भगके सम्बन्धमें विमष्टजीका कथन वाल्मीकीय और अध्यात्ममें नहीं है)।

#### दो०—तब अदृस्य भए पावक सकल सभिह समुझाइ। परमानंद मगन नृप हरष न हृदय समाइ॥१८९॥

शब्दार्थ--अदुस्य (अदृश्य)=अन्तर्धातः। आँखामे ओझल।

अर्थ तब ऑग्निदेव सब सभाको समझाकर अन्नर्धान हो गये राजा परमानन्दमें मग्न हो गये, हृदयमें हर्ष (आनन्द) नहीं समाता॥ १८९।

टिप्पणी—१ (क) पूर्व अग्निका प्रकट होना कहा - 'ग्रगट अगिनि चरू कर लीन्हें', इसीसे उनका अनुधान होना भी कहा। (ख) 'सकल सभिह समुझाइ' इति मम्पूर्ण सभाको समझानेका भाव कि विसष्ठजीने राजाको एकान्नमे समझाया था,— 'धरहु धीर ' इन्यादि, इसीसे राजाको समझोधन करते हुए अग्निदेवने इतना ही कहा कि 'जो विसष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल कार्जु भा सिद्ध तुम्हारा॥' स्पष्ट न कहा क्योंकि राजा विसयुजीके बतलानेसे जानते थे। यह बात सभावाले नहीं जानते थे अतएव उनको समझाकर कही कि त्रिभुवनमें विदित भक्तभयहारी ऐसे चार पुत्र राजाके हारो। (ग) सभाको समझानेका भाव कि सभावालोंने यह देखा, साक्षात् अग्निभगवान्के दर्शन किये, इसीसे अग्निदेवने विचारा कि हमारा दर्शन अमीध है, दर्शनका फल इनको भी प्राप्त होना चाहिये भगवान्के आविभावका समाचार मिलनेसे ये भी सुखो होंगे अत्यव इनको समझाकर कहा जिससे सबको सुख हुआ।

नोट— राजाको गुम्जी सब बता चुके थे इसमे व तो अग्निवाक्य समझ गये, परंतु सभावाले कुछ न समझ पाये इसमे चिकित हो देख रहे थे। अनएब अग्निदेबने वहां बात उनको समझाकर कह दी बाया हांख्यामजीका मत है कि अग्निदेब राजासे कहकर अदृश्य हो गये, तब राजाने उनके वचनोंका आशय सभाको समझाया और परमानन्दमें मग्न हो गये। वे लिग्बर्त हैं कि अग्निदेबने इसमे समझाना न चाहा कि यदि ये जानेंगे कि अग्निदेबकी पूजामे समजी पुत्र हो प्रकट होते हैं तो ये सब रामहेतु हो अग्नियूजा करने लग जायँगे।

टिप्पणी—२ (क) 'अदुस्य भए' का भाव कि वह पुरुष अग्निसे हो निकलकर कहीं गया नहीं, बग्नोंकि वह तो स्वयं अग्नि ही है, अग्निमें रहा, लोगोंक आँखासे अदृश्य हो गया। यथा -'संवर्तियत्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत।' (बाल्मी० १ १६। २४) 'इत्युक्त्वा पायमं दत्त्वा गहे सोऽन्तर्दथेऽनलः।' (अ० ४० १ ३। ९) (ख)'परमाभंद मगन नृष' से अनाया कि सभाक लोग समाचार पाकर आनन्दमें मगन हो गये और राजा परमानन्दमें मगन हो गये अथात् अन्तिद तो सभीको हुआ। पर राजाको सबसे अधिक आनन्द (परमानन्द) हुआ, क्योंकि भगवान्का अवतार राजाके यहाँ हो होगा। दूसरे गुरु और अग्निदेव दोनोंक वचन एक-से निकलो, यह भी हर्षका कारण है।

श्रीलमगोड़ाजो—१ देवताओंका व्यक्तित्व तो हक्सले Havley और सर ओलिवरलाज Sir Oliver Looge जैसे वैज्ञानिकोने भी सम्भव माना है। लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होना भी मानते हैं स्वामी दर्शनान-दर्जान अपने वेदान्तभाध्यमें यह माना है कि व्यासजी देवताओंका व्यक्तित्व मानते हैं नो फिर देवताओंका मानग वंदविरुद्ध नहीं हो सकता यह और वात है कि कोई ऋषि या मुनि ने भी भानते रहे हों। श्रीजयदेवजीको सामवेदमहिनाको भूमिकामें वास्क्रमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धाना लिखते समय जहाँ यह लिखा है कि एक तो महान् आत्माके पृथक् नाम हो कमानुमाग कहे गये हैं वहाँ यह भी लिखा है कि जहाँ पृथक् पृथक् होनसे देवता पृथक्-पृथक् है वहाँ जिस प्रकार कर्म करनेवाले एक हा कामको आपममे वाँटकर कार्य करते हैं उसी प्रकार वे भी रहते हैं। वे एक दूसोके उपकारक भी हो जाते हैं। इनको व्यवस्था नरराष्ट्रके समान ही समझनो चिहिये (पृष्ठ २४-२४) स्वामो दयानन्दसरस्वतीन भी सत्याधप्रकाशमें लिखा है कि मुक्त पुरुषका इच्छामत्र हा शरीर होना है और वह लोक लोकान्तरमें

विचरता है इन्जील और कुरानमें तो दिव्ययोगियोंका होना किसी न-किसी रूपमें सब ही मानते हैं। और शब्दोंकी रह जाती है, नहीं तो दिव्ययोगियोंका होना किसी न-किसी रूपमें सब ही मानते हैं। अब कलाको दृष्टिमे यह यद रहे कि तुलसोदामजो कभी भी उस बातका विस्तृत वर्णन नहीं करते जो कलाके लिये अनावश्यक है। अन्य गमायणोमे यजका बड़ा विस्तृत वर्णन है।

तबिहं राय प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहाँ चिल आई॥१॥ [अर्द्ध भाग कौसल्यिह दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥२॥ कैकेयी कहाँ नृप सो, दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भएऊ॥३॥ कौसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह मुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥४॥

ाॐ (क) [ 'से आगे आयो पूर्द'] तक स० १६६१ का नहीं है, वरंच नया पना है जिसमें 'शिवलाल पाठकसे पाठ लिया गया' कहा जाता है।

अर्थ—उसी समय राजने अपनी प्रिय स्त्रियोंको बुलाया श्रीकीमल्या आदि रानियाँ वहाँ चली आयीं। १। राजाने पायसका आधा भाग कीसल्याजीको दिया (फिर) आधक दो भाग किये॥ २। (और) वह (अथान् इसमेंस एक भाग) कैकेयीजीको दिया (और) जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए उ॥ श्रीकीसल्या और कैकेयीजीक हाथोंमें (एक-एक भाग) रखकर और मनको प्रमन्न करक (वे दानों भाग) श्रीसृधिश्वाजीको दिये। ४।

टिप्पणी—१ (क) 'स्विह राय प्रिय नारि बोलाई। ' इति। अण्यिद्वने राजामे कहा था कि जाकर यह हिल बाँट दो। यहाँ जाना न कहकर युलाकर बाँटना कहा। इतनेहीसे जमा टिया कि राजा मारे आनन्दके तुरत महलमें पहुँचे और अपनी प्रिय राजियोंको वहाँ युला भजा। (श्रीप्रना दिखानेक लिये महलको जाना वा महलमें पहुँचना न कहा। प्रिय नागिको बुलाना कहकर दाना वाने जना दीं)। प्रिय नागि करकर जनाया कि 'कौसल्यादि नागि प्रिय सब आसान पुनीन' जिनको पुन कह आये उन्होंको बुलाया। आग कौसल्या, कैकेयी और सुपित्राजीका आना दिखाकर बनाया कि ये ही 'प्रिय नागि हैं और इन्होंको राजाने बुलाया। जब ये तानों आ गर्यों तब खीरके भाग बनाये। ['तहाँ धिल आई' से यह भी भाव निकलता है कि एनियाँ यज्ञालामें हो थीं, पर राजाके पाम न थीं। राजाने उन्हों अपने पास वुला लिया। (प्रव संव)

गाँट -१ वाल्मोकोयमें हविष्यानके बाँटमें भेड हैं उसमें कौमल्यार्जिको आधा पायस देनके पश्चात् शेष आधेके दो भाग किये गये जिसमेंसे एक भग मुधिकाओको दिया गया। तत्पश्चात् यचे हुए भागको आधा कैकेयीजीको दिया गया। अब जो पूरे हविका आठवाँ भाग बचा उसे कुछ सोचकर राजाने फिर सुमिकाजीको दिया। (बाल्मी० १। १६। २७—२९)

अ० ११० में की बाँट मानमसे किछिन् मिलती है। उसमें सुमित्राजीको दो भए मिलतेका कारण कहा गया है अ० ११० में विस्तृत्रजी और ऋष्यशृङ्ग के अहासे एडाने वह हवि श्रीकीमल्या और कैकेयोजोमें आधी-आधी बाँट दी तदनतर सुमित्राजी भी चर्रको लेनकी इच्छामें वहाँ पहुँच गर्यों तब कींसल्याजीने प्रसन्तापूर्वक अपनेमेंसे आधा उन्हें दे दिया। कैकेयोजाने भी प्रोतिपूर्वक अपनेमेंसे आधा उन्हें दिया। यथा—'कॉमल्याये सकैकेयो अर्धमधं प्रयत्नतः॥ ततः सुमित्रा सप्राप्ता जगृष्टुं पीत्रिक चरुम्। कामल्या तुं स्वभागार्धं ददी तस्य मुदान्विता। कैकेयो च म्वभागार्थं ददी प्रीतिसमन्विता॥' (१ ३ १० -१२) इस प्रकार चाल्मोकीयके मतसे कौसल्याजांको पूर पायमके आठ भागमेंस चार भाग कैकेयोजीको एक और सुमित्राजीको तीन भए मिले और अ० राठ के मतसे पायमके चार भागमें एक एक भाग कौसल्याजी और केकेयोजीको निला और दो भाग सुमित्राजीको मिले।

रघुवशम् सुमित्राजीको कौसल्या कैकेयोकीम् अपना अपना आधा भाग दिया है, यथा—'ने बहुजस्य चित्तज्ञे पत्यी पत्युपीहीक्षितः । चरोग्धीधीभागस्या नामयोजयनाभुभे॥' (सर्ग १० ५६ ) अधान् अपने पति सवज राजाके भावको जाननेवालो दोनो गाँनयोने अपने चरुका आधा आधा सृमित्राजीको दिया । राजाने दोनाको आधा आधा दिया था। इन दोनोंने अपना आधा-आधा दे दिया। इस नरह कांसल्याजी और कैकेयीजीको चतुर्थ, चतुर्थ भाग मिला और सुमित्राजीको दो चतुर्थ भाग मिले। इस प्रकार चारों भाई चतुर्थ चतुर्थ अंशसे हुए, यही मत अ० रा० का है। पदापुराणसे यह मत लिया गया जान पडता है)। नरिसंह पु० में लिखा है कि चरको खाते समय कांसल्या केंकेयीने अपने पिण्डोंसे थोड़ा-थोड़ा सुमित्राजीको दिया। यथा—'ते पिण्डाग्राशने काले सुमित्रायै महीपते-। पिण्डाभ्यामस्पमस्पं तु स्वभगिन्यै प्रयन्छनः॥'

मानसका बाँट इन सबोसे विलक्षण है। इसमें कौसल्याजीको आधा, कैकेयोजीको चतुर्थ और सुमित्राजीको दो बार आठवाँ, आठवाँ मिलनेसे चतुर्थ मिला। बडाई छोटाईके अनुसार यह बाँट सर्वोत्तम है।—इसका

रहस्य महानुभावोंने अपने-अपने मतानुमार लिखा है —

(क) विभिष्ठजी त्रिकालज्ञ हैं। ब्रह्माजीने उनसे स्वय भी कहा था कि 'परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होड़ि रधुकुल भूषन भूपा॥' (७। ४८) वे जानते हैं कि ब्रह्मका अवतार अंशोमहित होगा। कौन अश किस रानीके द्वारा प्रकट होगा और किस प्रकार हविष्यानके भाग बनाये और वाँटे जायेंगे यह सब वे जानते हैं। 'अर्द्धभाग कौमल्यिह दीन्हा।' इस कथनसे पाया जाना है कि गुरु विसिष्ठजीने इस प्रकार विभाग करना बताया था। इसीसे राजाने वैसा विभाग किया। यदि गुरुजीने न बताया होता तो राजा उनसे अवश्य पूछते कि 'जथा जोग ओह भाग बनाई' का क्या अभिप्राय है? किस प्रकार भाग किये जायें? (करू०, पं० रामकुमारजी)

- (ख) कीसल्याजीको आधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र (श्रीरामजी) ज्येष्ठ पुत्र हुए। 'उभय भाग आधे कर कीन्हा' इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरा भाग श्रीरामजीको बगबर नहीं रह गया, यह भाग रामजीवाले भागके पाँछे कैकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीरामजीसे पीछे और उनसे छोटे हुए। भरतजी चतुर्थ भागमें हुए। 'रहेड सो उभय भाग पुनि भएक' कैकेयीजीको भरतवाला भाग दे चुकनेपर तब शेष चतुर्थके दो भाग बगबर-बराबर हुए इस प्रकार लक्ष्मणजी और शतुष्टजी दी-दी आने (आठवें-आठवें भाग) में हुए। भरतजीके पीछे ये दोनों भग दिये गये, अतः ये दोनों भाई भरतजीसे छोटे हुए। प्रथम कौसल्याजीने मुगिप्राजीको दिया, तब कैकेयोजीने, इसीसे कौसल्या शब्द प्रथम दिया—'कौसल्या कैकेई हाथ धरि।' इसीसे श्रीरामानुगामी श्रीलक्ष्मणजी प्रथम हुए और शत्रुप्रजी पीछे। इस रीतिसे सब भाई छोटे-चडे हुए। बडे भागसे श्रीरामजी बड़ी रानीसे हुए, मध्य भागसे भरतजी मैंझली सनीसे हुए और छोटे भागसे लक्ष्मण शतुष्टजी छोटो रानीसे हुए, पश्य भागसे भरतजी मैंझली सनीसे हुए और छोटे भागसे लक्ष्मण शतुष्टजी छोटो रानीसे हुए, पश्य भागसे भरतजी मैंझली सनीसे हुए
- (गा) मानमकारके मनसे तोनों रानियाँ वहाँ आ गर्यों तब पायसके भाग किये गये। यह चाँपाइयोंके क्रमसे स्पष्ट है। बाँटमें वंपायका भाव यह है कि कौसल्याजी पटरानी हैं, सबसे बड़ी हैं। इनके पृत्र राज्याधिकारी हैं और कैकेवीजीके पृत्र भी राज्याधिकारी हैं, क्योंकि विवाह इसी शर्नपर हुआ था। यथा—'कैकेव्यां मम क्रन्यायां यस्तु पृत्रो भविष्यति॥ तस्मै राज्यं ददात्वेवं गृहातु मम क्रन्यकाम्। अनेन समयेनापि विवाहं कुरु भूमिय॥ हिंदि निश्चित्य राजा च बिसष्टादिभिशत्मवान्। निश्चयं कात्मनः कृत्वा गर्गमाह कृत्नकुलिः॥ यथा बदिस भी विष्र तत्तथा करवाण्यहम्।" ' (सत्योपाद्यान पृ० अ० ८। १३ १४, १९-२०) अर्थात् काशमीरके राजाका संदेशा गर्गजीने दशरथमहाराजसे कहा है कि 'हमारी कत्या कैकेवीसे जो पृत्र उत्पन्न हो उसको यदि आप राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं अपनी कत्या आपको व्याह दूँ। इसी प्रतिज्ञापर विवाह हो सकता है अन्यथा नहीं। अतः आप प्रतिज्ञा करें ' दशरथजी महागजने स्वय विस्तिहिक साथ विचारकर यह प्रतिज्ञा की कि 'जैसा आप कहते हैं वैसा ही हम कोंगे।' श्रीकौसल्याजी ज्येष्टा हैं और कैकेवीजी किनश्चा होनेपर भी अत्यन्त प्रिय हैं इसिल्ये कौसल्याजीके पश्चात् सृष्टिशाजीमे पहले कैकेवीजीको दिया गया
- (घ) कौसल्याजी शतरूपाओं हैं। उनको श्रीरामजी वर दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पृत्र होंगे इसीसे विसिष्ठजीके आदेशानुसार पायसका अर्धभग उनको दिया गया और प्रथम ही दिया गया तब कैकेयीजीको दिया गया श्रीरामजीने वर देते हुए कहा है कि 'अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहाँ चरित भगत सुखदाना॥' १२२ २) इस तरह अर्द्धभागसे स्वय प्रकट होकर अपनेको अशी प्रकट किया है।

(ड) राजाने श्रीकाँसल्या कैक्योंजांको तो अपने हाथसे स्वयं दिया, पर सुमित्राजीको अपने हाथसे न देकर श्रीकाँसल्या कैक्योंजांक हाथसे दिलाया. इसीसे 'अनुगामी भाव' सिद्ध हुआ 'जो भाग कौसल्याजीके हाथसे दिलाया था उससे लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हुए और जो कैक्योंजीके हाथसे दिलाया था, उससे राजुझजी श्रीभरतजीके अनुगामी हुए यथा—'बारेहि ते निज हिन पति जानी। लिख्यन रामचरन रित मानी॥ भरत सत्रुहन दूनों भाई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई॥' (१९८। ३ ४) इसोसे श्रीलक्ष्मणजी 'रामानुज' और श्रीरात्रुझजी 'भरतानुज' कहलाये। सब भाग कीसल्याजीका उच्छिष्ट (अवशिष्ट) है। अर्थात् जो कौसल्याजीसे बचा उसीसे तीन भाग हुए। इसीसे स्वामी सेवक शेषी शेष अशी-अश भाव हुआ श्रीरामजी स्वामी हैं और सब भाई सेवक. हैं कैक्योंजीका अवशिष्ट सुमित्राजीको मिला, इसीसे भरतजीके सेवक श्रीलक्ष्मण-शत्रुझजी हैं। (पंच रामकुमारजी)

एक उपयुक्त भाव देवतीर्थ स्वामीजीके शब्दामे इस प्रकार है—'अर्थभाग कौमल्यहि दीमा, सो पूरन अनुपम कर्नार। अपर अर्द्ध जूठन तब बनिगो स्वामी सेवक भाव उदार।' (रामसुधाग्रन्थमे रा० ५०)

- (च , रघुवंशमें कहा है कि कांसल्याजो श्रेष्ठ पटरानों हैं और केंकेयोजी प्रिय हैं, अत. राजाने इन दोनोंके द्वारा सुमित्राजीका मत्कार करना चहा यथा—'अर्चिना तम्य कौसल्या प्रिया केकयवंशका। अतः सम्भाविनां ताभ्यां सुमित्रामैच्छदीश्वर-॥' (मर्ग १०। ५५) इसोस 'कांसल्या केंकेई हाथ धरि' देना कहा
- ्छ) पंजाबीजीका मत है कि श्रोकीमल्या और केंकबोजी राजको बहुत प्रिय थीं, इसीसे राजाने पायसके दो भाग किये और आधा कीमल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजी भी आ गयीं। तब राजान मोचा कि इनको म देंगे तो इनका अपमान होगा इस अमगजसमे पड़कर राजान बचे हुए आधेके दो भाग किये, एक भाग कैकेबोजीको दिया फिर विचारा कि दूसरा भाग सुमित्राजीको देग तो केकबोजा ईपां करेंगी (उनकी शुरा लगेगा कि सुमित्राको हमारे बरावर दिया), अनग्व उन्होंने बचे हुए चतुर्थ भागके दो भाग किये और कीसल्या और कैकेबो दोनोंके हाथोंमें एक-एक भाग राजकर कहा कि उन्हें भी कुछ दे दो क्योंकि ये भी आ गयो हैं। तब दोनोंने कहा कि जो यह भाग (अठवीं अठवीं) आपने अभा हमें दिया है वह आप इन्हें दे दे। इस तरह दोनोंकी प्रसन्धनापूर्वक वे दोनों भाग गजाने उनक हाथोंसे लकर सुमित्राजीको दिया,
- (ज) श्रांसुमित्राजीके भागके दो भाग करनका कारण यह भी है कि श्रह्मवाणीने कहा था कि 'तिन्ह के गृह अवतिरही जाई। रघुकुल तिलक सो वारित भाई।' (१८६। ५) गुरुजीने भी यह कहा था कि 'धरहु भीर होइहिंह सुत वारी' और यहाँ राजियों तीन हो थीं, चार भाग करना आवश्यक था जिसमें एक-एक भागसे एक एक पुत्र हो अत्राह्म श्रीसृपित्राजीके भागक दो भाग किये गये जिसमें दो पुत्र हों।
- (झ) श्रीप॰रामचरणिमश्रजाका मत है कि श्रीचक्रवर्ती जीने अपने हाथसे श्रीमुमित्रा जीको नहीं दिया अत वे खंदयुक्त बैठी थीं और उनके हृदयसे मान आ गया था [क्योंकि कैके यीजी सुपित्रा जीसे छोटी थीं। राजाने उनको पह ने दिया। अतार्व उन्होंन अपनेको अपमानित जाना। (प्र० सं०)] इस मान और खेदको मिटानेक लिये श्रीकी सल्या और कैक योजीने उनका हाथ पकड़कर (क्योंकि जब कोई कुई हो जाता है तब हाथ पकड़कर समाया जाता है) और उनके मनको प्रमन्न कर (अर्थात् उनसे यह कहकर कि लो हम दोनों तुम्ह एक-एक भाग देना हैं, तुम्हारे दो पुत्र होंगे यह अनुकृल वार्ता सुनकर मुमित्राजीका मन प्रमन्न हो गया) वह भाग उनको दे दिये।

्रिक्क इस तरह 'कॉसल्या कैकेयी हाथ धरि' का अर्थ 'कॉसल्या और कैकेयोजोने (सुमित्राजीका) हाथ पकड़कर ऐसा किया है।

'राजाने अपने हाथ क्या न दिया?' इसका समाधान वे यह करते हैं कि मुख्य भाग तो कौसल्याजीका ही है क्योंकि वे माध्यिका पटरानी हैं ऑग पूक्क मस्त उनका सम्बन्ध हैं परतु राजा केक्यसे वचनबद्ध होनेक कारण केकेयीजीको भी पायसमें भाग देना पड़ा और मृधियाजीक लिये राजाने यह विलक्षण चतुरहा की कि उनक भागक दो भाग करके उन्हाने कौमल्या और केक्याजीको दे दिया। इन दोनीने राजाका

हार्दिक भाव पहचानकर वे भाग सुमित्राजीको दिये। ऐसा करनेसे राजाकी ओरसे (श्रीलक्ष्मण-शत्रुघ्नका) गर्भाधान कौसल्या और कैकेयीमे ही हुआ। इसी आश्यसे लेकाकाण्डमें लक्ष्मणजीको सहोदर भाता कहा गया।—'मिलइ न जगत सहोदर भाता।' (६। ६०)

(ञ) श्रीनंगे परमहंसजी '**हाथ धरि**' का अर्थ 'हाथपर रखकर अर्थात् उनकी अनुमित लेकर' इस प्रकार लिखते हैं।

भोट---२ ६% 'यन प्रसन्न करि' सबमें लग सकता है। कौसल्या कैकेयीजीका मन प्रसन्न हुआ क्योंकि उनके हाथमें रखकर उनसे सुमित्राजोको दिलाया गया, अथवा उनके हाथोमें रखकर उनकी अनुमितिसे राजाने सुमित्राजोको दिया। दोनोंकी प्रसन्नता सुमित्राजोको देनेमें जानकर राजा भी प्रसन्न हुए। कैकेयीजी सुमित्राजीसे छोटी हैं पर केकेयीजीको प्रथम दिया गया, इसलिये राजाने उनको दो भाग देकर उनका मन प्रसन्न किया कि तुम्हारे दो पुत्र होंगे। लो, कीसल्याजी तुमको प्रसाद और कैकेयीजी भेंट देती हैं। (प्र० सं०)

नोट—३ पं॰ रामकुमारजीने श्रीकैकेथीजीको मझली रानी कहा और प्रायः अन्य सबोने श्रीमुमित्राजीको मझली और कैकेयीजीको छोटी कहा है। कैकेयीजीको जो मध्यमा कहा गया है वह सम्भवत, वाल्मी॰ (३ १६।३७) 'न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन।' इस वचनसे और पायसभागके बाँटनेके क्रमके आधारपर कहा गया। 'उत्तरशमचरित' (नाटक) मेंके 'अये मध्यमाम्बा वृत्तान्तीऽनरित आर्येण।' (१। २१) लक्ष्मणजीके इस वाक्यमें भी उनके लिये 'मध्यमा' शब्द आया है। बंगलांक कृतिवासी रामायणमें कैकेयीजीका विवाह सुमित्राजीसे पहले हैं।

सुमित्राजीको मध्यमा और कैकेयोजोको किन्छ। कहनेके प्रमाण ये हैं—'किच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या। शत्रुष्टस्य च जीरस्य अरोगा चापि मध्यमा॥' (वाल्मी० २१ ७०१ ९) (भरतवाक्य), 'रामें समुद्यतो हृष्टो यौवराज्येऽभियेचितुम्। बन्द्रात्वा कैकेयी देवी राज्ञः प्रेष्टा कनीयमी॥ २४॥ सन्ध्वार्य हुउात् सस्य पुत्रस्य तदरोचत।' (नारदपु० उ० अ० ७५)

वास्मीकीयके सभी प्राचीन टीकाकारीने कैकेयोजीको किन्छा ही माना है और वास्मी० (३। १६। ३७) के 'मध्यमा' शब्दके विषयमें श्रीगोविन्दराजजीने यह लिखा है कि अन्य रानियोंको अपेक्षा उनको मध्यमा कहा है। [कैकेयोजीके पश्चात् भी जिनका राजाने ग्रहण किया है चाहे वे अविवाहिता ही क्यों न हों उनमें भी श्रीरामजी माताभाव हो रखते थे इसीसे उन्होंने उन्हें मध्यमा कहा।]

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें बहुत ही स्पष्टस्पसे पायस भगके समय बड़ी, छोटो और मध्यमाका निर्णय पाया जाता है। यथा—'स राजा तब दृष्टा च कर्ती ज्येष्ठां कर्तीयमीम्। विभन्य पायसं दिव्यं प्रदर्दी सुसमाहित । एतिस्मननते पत्नी सुपित्रा तस्य मध्यमा। तत्मपीप प्रयाना सा पुत्रकामा सुलोचना।। तां दृष्टा तत्र कीसस्या कैकेदी च सुमध्यमा। अर्द्धमर्द्ध प्रददनुस्ते तस्य पायसं स्वकम्॥' (अ० २४२। ५९—६१) अर्थात् श्रीशिवजी कहते हैं कि दगरधजीने अपनी ज्येष्टा और किनिष्ठा स्त्रीको देखकर पायमका आधा-आधा भाग उन दीनोंको दे दिया इसी बीचनें उनकी मध्यमा स्त्री श्रीमृपित्राजी भी उनके सर्माप पुत्रकामनामे आ गयीं उनको देखकर श्रीकौसल्याजी और सुन्दर कटिवाली श्रीकैकेयोजीने अपने अपनेसे आधा आधा उनको दे दिया। यहाँ 'ज्येष्टा' और 'कनीयसी' कहकर फिर उनके नाम कौसल्या और कैकेयो आगे स्पष्ट कर दिये और सुमित्राजीको स्पष्टरूपसे 'मध्यमा' कहा है।

इसी अध्यायमें श्रीदशरधजीके विवाहोंका भी उल्लेख है जिससे फिर मध्यमा और किनिष्ठामें सदेह रह ही नहीं जाता। यथा—'कोमलस्य नृपस्थाय पुत्री सर्वाहुशोधना। कीमल्या नाम तां कन्यामुप्यमे स पार्थिवः॥ मागधस्य नृपस्थाय तनया च शुचित्रिमता। सुमित्रा नाम नामा च दिनीया तस्य भामिनी॥ तृतीया केकयस्थाय नृपतेदुंहिता तथा। भावाभूत्पद्यपत्राक्षी कैकयीनाम नामतः॥ ताभिः स्म राजा भावाभितिस्तमृभिर्धर्ममयुता '(३७—३९) इस उद्धरणमें मुमित्राजीको दिनीया और कैकेयोजीको तृतीया कहा है और यह कहकर अभे 'तिसृभिः' कहनेसे अनुमान होता है कि ये ही तीन विवाहिता स्त्रियों थी।

म्कन्दपुरणा नागरखण्डमें भी स्पष्ट लिखा है कि राजकी स्थमे छोटो रानी कैकयोन भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मझली रानी सुमित्राने दो महावली पुत्रोंको जन्म दिया। यथा—'कौमल्यानामविख्याना तस्य भार्या सुशोभना। न्येष्ठा तस्या सुनो जज्ञे रामाख्यः प्रथमः सुनः॥ नथान्या कैकेयी नाम तस्य भार्या किनिष्टिका। भरतो नाम विख्यानस्तस्याः पुत्रो भवन्यसौ॥ मुमित्राख्या तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता। शत्रुप्रलक्ष्मणौ पुत्रौ तस्या जातौ महाबलौ॥ तथान्या कन्यका चैका बभूद वरवर्णिनो। ददौ या पुत्रहीनस्य

लोमपादस्य भूपतेः॥' (९८। १९—२२)

गौड़ जी — मानसमें कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी यमज थे और दोनों सुमित्राजीके ही पुत्र थे। एक महात्मासे यह सुननेमें आया कि प्रात्परवाले अवन्त्रमं भरत शत्रुघ्न यमज थे और कैकेयीके पुत्र थे। कैकेयीहीकी पहली सन्तान शान्ता हुई थी जो गजा रोमपाटको दे दी गयी थी और पीछे शृङ्गी ऋषिसे व्याही गयी थी कैकेयोजोंके इस प्रकार तीन सनाने हुई। इसीलिय इनको बड़ा आदर था। भगवान् रामधन्द्र सबसे बड़ कौसल्याजीसे सभी अवनारोंमें हुए। श्रीमाक्कितिहारीके अवनारमें भरत कैकेयीसे हुए परंतु लक्ष्मणजीसे पहले हुए। फिर सुमित्राजीसे लक्ष्मणजी हुए। फिर केकेयीजीसे शत्रुघ्नजी हुए तीसरे दिन लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीको उत्पत्ति हुई। इसी क्रमसे छन्नी और वरहीके उत्सव बरायर तीन तीन दिनतक होते रहे।

इस कथासे भरत-शत्रुप्रक साथ हो अगिहाल जानको दोनो भाइयोंकी साजिशवाला लक्ष्मणजीको संदेह 'आए दल बटोरि दोड भाई। सोबहु समर संज दोड भाई। सानुज निदरि निपानहुँ खेला', 'निज जननी के एक कुमारा' वाली शंका सबका स्पष्टिकरण हो जाना है। कई कल्यांकी कथामें भेद होनेके कारण

ही मानसमें बमजवाले प्रश्नपर गोस्वामीजी वा स्वयं भगवान् शंकर चुप है।

नेट—४ यद्यपि पायस-भागके क्रमसे स्पष्ट है कि मृपित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण शतुष्ट्रजी हुए परन्तु स्पष्टक्रपसे ग्रन्थमें यह बात नहीं आयी है, इसीसे कुछ लाग शक्तिके प्रसंगको लगाकि लिये यह कहते हैं कि लक्ष्मणजी एकलौता पुत्र थे। बाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे स्पष्ट है कि लक्ष्मण शतुष्ट्रजी

श्रीसुमित्राजीके यमज पुत्र हैं।

ग्रन्थकारका मन यदि एक जगह म्यष्ट न हो तो उसके अन्य सन्धोको प्रमण मानना चाहिये शक्ति लगनेपर जब श्रीहनुमानुजी अयाध्या आये और शक्तिका समाचार सुनाया तत्र श्रीसृभिज्ञाजीने कहा है — 'रघुनंदन बिनु बंधु कुअबसन जद्यपि धनु दुसरे हैं। नात! जाहु कपि संग रिपुसूदन उदि कर जोरि खरे हैं॥' (गी० ६। १३) विनयपत्रिकामें और भी भ्यष्ट है। श्रीशात्रुष्ट्रजीकी स्तुतिमें गोस्वामीजी कहते हैं — 'जयित सर्वाग सुंदर सुमित्रा-सुवन भुवन विख्यात भरनानुगामी।' (पद ४०) श्रीराम'ताप्रश्न सर्ग ७ में वे लिखने हैं —'सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सुनेम। सुवन लवन रिपुदवन से पासहिं पति पद प्रेम॥ (१८) इन उपर्युक्त ठद्धरणोसे श्रीलक्ष्मण-शत्रृष्ट्रजोका श्रोमुमित्राजीक पुत्र होता ग्रन्थकारका स्पष्ट मत सिद्ध है। फिर भी ग्रन्थकारते 'कैकयमुना सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भैं ओऊ॥' (१९५) १) मैंने 'दोऊ' को 'सुमित्रा' और 'सुंदरसुत जनमत भैं के बोचमें देकर यह भी प्रकट कर दिया है कि श्रीमुमित्राजीने 'लक्ष्मण शत्रुव्न' दोनों पुत्रींको जन्म दिया अब मानसके ही उद्धरण लोजिये जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्रजीका सहोदर ध्राता होना पाया जाता है। (१) 'भेंटेड बहुरि सबन लघु भाई। सोकु मनेहु न हृदय समाई॥' (२-१६५। २- भरतजी अयोध्यापें कैकेयोजीके पाससे होकर जब श्रीकीसल्याजंक णस जाते हैं तब कवि मानाका 'ल**पन लघु थाई**' से भेट करना लिखते हैं। यहाँ कोई और कारण ऐका लिखनेका नहीं जान षडना सिवाय इसके कि शत्रुखनो वस्तुनः लक्ष्मणजीके समे भाई हैं। ऐसा न हीता तो यहाँ 'भरत सम्यु भाई' हो कहना मर्वथा उचित था। (२) 'भेंटेड लयन ललकि लघु भाई।' (२। २४२-१) में लक्ष्मणजीका । अपने ) छाटे भाइमें मिलना कहा है और भी चौपाइयाँ हैं जिनमें लक्ष्मणजीका लघुभाई उनको कहा है, पर उनमे गुणसम्बन्धो अर्थ लिया जा सकता है। मानस आदिमें शत्रुघाओंक लिये जो 'भरतानुब' शब्दका प्रयोग हुआ है वह केवल भरतानुगामी

मानस आदिमें शत्रुघओक लिये जो 'भरतानुव' शब्दका प्रयाग हुआ है वह कवल भरतानुगामा होनेसे। इसी तरह 'रामानुज' शब्द प्राच श्रीलक्ष्मणजोक लिये रूदि हा गया है क्यांकि वे श्रीरामानुगामी हैं ऐसा न माने तो लक्ष्मणजीको श्रीरामजीका सहोदर भागा अर्थात् कीम्मल्याजीका पुत्र कहना पडेगा जो सर्वथा असत्य है।

## एहि बिधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हरिषत सुख भारी॥५॥ जा दिन तें हिर गर्भिह आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥६॥

अथ---इस प्रकार सब स्वियाँ गर्भसहित अधांत् गर्भवती हुई। भारी सुख होनेसे हृदयमें हर्षित-आनिदत हुई।, ४॥ जिस दिनसे हरि गर्भमं आये उसी दिनसे समस्त लोक सुख और संपत्तिसे छ। गये। ६

टिप्पणी—१ (क) 'एहि बिधि' अर्थान् पायस भाग खा खाकर। यह कहकर इनका गर्भाधान रज बीग्रंसे रहित जनाया (स्मरण रहे कि स्त्रोंक रज और पुरुषके बीर्यक सर्थाण्से गर्भकी स्थिति होती हैं, पर भगवान् गर्भसे नहीं आते। उनका जन्म पिण्डिविधिसे, रज-बीग्रंसे नहीं होता, यह बात प्रकट करनेके लिये ही 'एहि बिधि' कहा। भगवान्का शरीर पश्चिमीतिक नहीं है बग्च चिदानन्दमय नित्य, दिव्य और देही देह विभागरिहत हैं, यथा—'चिदानदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥' तब 'गर्भसिहत' कहमेका क्या भाव? भाव यह कि भगवान्का आविभाव जिसके द्वारा होना होता है उसके सब सक्षण गर्भवतीके से हो जाते हैं उसे यही जान पड़ता है कि मेरे गर्भने बच्चा है या मैं गर्भणी हैं। गर्भ-पेटके भीतरका बच्चा, हमल, यथा—'खलत दमानन डोलित अवनी। गर्जन गर्भ स्वविह सुरस्वनी॥' (ख) 'भई' शब्द दीपदेहलीन्यायसे दानो ओर है (ग) 'सुख भारी' का भाव कि सुख तो तीनों लोकोंको हुआ पर रानियांको सबसे अधिक सुख हुआ।

र— जा दिन में हरि गर्थाह आए' इति। 'हरि' गर्थामें नहीं आते और वहाँ ग्रन्थकार लिखते हैं कि हरि गर्थामें आये। यह कँमा? समाधान यह है कि यहाँ गर्थमें भगवान्का आना वैमा नहीं है जैमा कि जीवका जीव कमीके वश गर्थमें आना है भगवान् कर्मक अधीन नहीं हैं, यथा—'क्रमं सुभासुभ तुम्हाहं न बाधा।' (१३९। ४) वे अपनी इच्छासे आते हैं जैसे वे सबके हदयमें बसते हैं यथा—'सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ' वेसे ही गर्थम बसते हैं। [यथा—'प्रजापनिश्चरित गर्भे अन्तर्गायमानो बहुधा विजायने। तस्य योनि पिरपश्यित धीराम्तिभन् ह तम्थुभुंवनानि विश्वा।' (शुक्त येज्वेंद ३१। १९) अधीत् सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अन्त करण्में रहते हुए भी गर्भमें अला है और अनक रूपोंसे जन्म लेगा है। उसके जन्म लेगके कारणको हानी लोग हो जन्मे हैं कि उसीमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित है फिर भी वह क्यो गर्थमसे जन्म लेना है। (वै० भू०)] पुन- दूसरा समाधान यह है कि 'वायु' गर्थमें आवर प्रतिति कराता है यथा 'तस्या एवाएमो गर्भो वायुपार्गी बभ्व ह' (अधीत् देखावे आपु न होइ न सोइ॥' पूर्ण हुआ), यथा—'अनेक वेप धिर तृत्य कर नट कोइ। सोई सोई भाव देखावे आपु न होइ न सोइ॥'

## 'जा दिन तें हरि गर्भहि आए' इति।

प॰ रामक्मारजीका भत टिप्पणामें दिया गया। औरोके मत ये हैं -

१—पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अजन्माका गर्भमें आना शास्त्रविष्ठ है। इसलिये 'हिर गर्भीह आए' का अथ यों होगा कि गभयोनिक हरनेवाले हिर अर्थान् भन्नाके गर्भ सकट जन्म मगणको छुडानेवाले प्रभु आये अर्थात् अवनार लेनेकी इन्छा की।' इनना लिखकर फिर व यह प्रश्न करते हुए कि 'प्रभु गभमें न आये तो मानाने क्योंकर जाना कि गर्भमें पुत्र है?' इसका उत्तर यह देते हैं कि 'अब अवतारकी इन्छा होती है नव पवनदेव उदरमें गभाधानचत् प्रनाति करा देते हैं। (प्रमाणमें वे ब्रह्मवैवर्त कृष्णखण्डका उद्धरण देते हैं जो टिप्पणीमें आ चुका है) इसकी पृष्टि प्रकट होनेके समयके प्रसंगमें होती है कि पहले और रूपमें प्रकट हुए, फिर मानाको प्राथनामें बालकरूप हो गये। '

२—श्रीलमगोडाजी क्लिखने हैं कि 'वास्तवमें बात वहां है जो भगवान् कृष्णने गोतामें कहां है कि 'जन्म कमें च में दिव्यम्।' जो उन्हें न समझकर उन्हें भी साधारण मनुष्यको तरह दहधारी मानते हैं उन्हें मूर्ख ही कहा है। लेकिन उनकी विद्यारूपी लीलाशिक्त (जो मायाका उत्तम रूप है) सारी लीला ऐसी रचती है कि सब अनुभव करा देती है। 'भए प्रगट कृपाला' से जात होगा कि भगवान् केवल 'प्रकट हुए' अन्में नहीं, लेकिन पहले कौसल्याजीको यही अनुभव होता रहा कि 'गर्भ' है। हाँ जब जान हुआ तब उन्हें प्रतीत हुआ कि 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोमरोम ग्रीत बंद कहे। सो मम उर बासी यह उपहासी सुनत शीर मित थिर न रहे॥' और तब तो 'ग्रभु मुमुकाना' वालो बातसे भगवान्ने अपनी लीलावालो बातका बोध कराकर फिर बालचरित प्रारम्भ किया—'रोदन ठाना'।

इन दोनों रहस्योंको न समझनेसे ससारमं भ्रम फैला है, नहीं तो कुरानवाली बात भी ठीक है कि 'न उससे कोई जन्मता है, न वह किसीसे जन्मता है' (लमयिलद व लमयलद) और फिर उसी कुरानमें भगवान ईसाका दिव्य दूनद्वरग दिव्य जन्म लिखा है और इन्डीलमें स्वयं भगवानका ही दिव्य पुत्ररूप जन्म हजारत ईसाका माना है—हमारे यहाँ रामायणमें दोनों सिद्धान्तोंका ठीक एकीकरण है। '

३—कुछ लोगोंका यह भी भन है कि जो सर्वव्यापक है उसे गर्भमें आनेकी वा उसमें अपनी प्रतीति

करा देनेका भी सामर्थ्य है, अतएव सदेह नहीं है।

४—यत श्रीगुरुसहायलालजी भी गीताके श्रीधरभाष्य और ब्रह्मवैवर्तीद ग्रन्थींक प्रमाण देते हुए 'हरि गर्भीह अगए' का भाव यही कहते हैं कि 'उदर महावायुमे परिपृण हुआ जिससे भगवान्की प्रतीति हुई। गर्भाधानकी अवतारके समय यही गीति है। हरि-वायु, यथा—'वैश्वानंरऽप्यय हरिदिवाकरममीरयो ' इति (हेमकोश)।

याबा हरिदासंजी लिखते हैं कि 'भगवान् जन्मममय कीमल्याजीक आगे खड़े हुए हैं तब उदस्वाम क्योंकर घटित हो? सो यहाँ बात यह है कि 'हरिकप कारण हिंब जानों।' भगवान् कीसल्याके उदस्में नेजोमस प्रकाशवत् पवनरूप अंशमात्र ही रहे। हिंग पवनका नाम है।'

५—श्रेदेवतीथस्वाभीजी लिखते हैं—'रामधरित कहीं काहि लखाय मुनिमितह भरमाय ॥ त्रिभुवन भावहि प्रगट होड़ के राघवजन्म कहाय। भावनह को राम प्रकासत ये तो पद ठहराय॥ कोप मुनिनको सियारूप धरि प्रगटि जनकपुर जाय। रामप्रिया बनि काज साधि पुनि बनमें गयो समाय॥ रामसियाको जन्मकर्म निह नित्यहि उदित सुभाय। ते कैसे जनिहाँह जे मदिरा अञ्चै रहे बड़राय॥ देवभाव बानर भालू तम धरि के भए सहाय। त्रिभुवन भाविह त्रिभुवनपति बनि रहा अवधमें छाय॥' (१—४) (रामरगग्रन्थ इति) (प० रा० कु०)

६—श्रीनारे परमहसर्जी लिखते हैं कि कोई कोई मसारी आलकोका दृष्टाल देकर भगवान्को गर्भमें आना अर्थ नहीं करते। ससारो जीवको समतामे भगवान्को लगाना भागे भूल है। देखिये समारी स्त्री जब गर्भवर्ती होतो है तब वह बदशक्त और तेजहान हो जाती है पर माता कॉमल्याको देखिये कि जब भगवान् उनके गर्भमें आये तब उनकी शाभा तेज तथा शोल वढ गया, यथा—'मंदिर महं सब गर्जाहं गती। सोभा सील तेजकी खानी॥' भगवान् अपने तेज-प्रतापक सहित कॉमल्याजीके गर्भमें आये थे, उनके शरीगको वैकुण्ठ बना दिया था। जैसे परण्याजीने मत्स्यमभाको योजनसुगन्धा बना दिया था। अर्थान् जिसमें मछलोको गन्ध आती थी उस 'मत्य्यगथा' को योजनभरतक सुगाध दनेवाली अथात् अपने अनुकृत्त बना लिया था। जिसको सत्यवती कहते हैं और जो व्यासजीकी माता थीं। भगवान् केवल अङ्गुष्ठमात्रका शरीर गर्भमें धारण किये थे, वाहर विस्तार किय। प्राकृतिक मित्रयोको तरह प्रसव आदिका कष्ट कोसल्या माताको नहीं हुआ। अत: गर्भमें आना यथार्य है।

3—संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि गुभाधानमात्र भगवान्का आवंश होता है। वह वस्तृत भगवान्की महिमा है जो अग्निहास प्रकट हुई और वह अग्नि वस्तृत अग्नि नहीं है कित् प्रणव तन्व है जैमा ब्रह्मविन्दूपनिषद्को दोपिकाम कहा है और गर्भको प्रनोति इस हेन्के सूचनका शटकमात्र है प्रणवतन्त्रके वर्ण ही चारों पुत्र हैं, यथा - अकासक्षरसम्भृतः सौमित्रिविंश्वभावन (साठ ताठ उपठ) पुत्र, अग्निको ओविंधवों वृक्षों समस्त प्रणियों और जलका गर्भ शुक्त यज्वेंद अध्याय १२ में कहा गया है। अग्नि गर्भक्ष है तब तत्रस्थ वस्तु भी मर्भ है। अत गर्भसहित होता कहा।

८ रघुवशमें कहा है कि वैष्णवनेत्र ही चम्ररूपमें था यथा—'स नेजो वैष्णवं पन्योविभेजे चरुसंज्ञिनम्। द्यावापृथिक्योः प्रन्यग्रमहर्पनिरिवानपम्।' (१०। ५४) अधान् राजाने उस चम्ररूप वैष्णवनेजको अपनी दो पिल्योमें याँटा जैसे सूर्य अपने नवीन तेजका अवकाश और पृथ्वीको बाँट देना है इस तरह भी गर्भाधान आवेशमात्र है। पदापुराणमे स्पष्ट उन्लेख है कि तीनों मानाओंको भगवान्के आयुधादिका स्वप्नमं दशन होने लगा था।

नोटे—१ गर्भवनी हो म बार्न्मांकि आदिने भी लिखा है। यथा—'ततम्नु ता प्राप्त्य तमुनर्मास्त्रयो महीपनेस्तमपायसं पृथक्। हुनाशनादित्यसमाननजसोऽचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा॥' (वाल्मो० १ १६ ३१) (अर्थात् महाराजकी पृथक्-पृथक् दी हुई हिंव खाकर उन उत्तम शिनयिन ऑग्न और सूर्यके समान नेजवाले गर्भ शांच्र धारण किये।) पुनश्च यथा—'उपभुन्य चस सर्वाः म्बियो गर्भममन्विता.।' (अ० ग० १। ३। १२, अर्थात् सभी ग्रनियाँ पायसको खाकर गर्भवनी हुई शुक्रनयजुर्वेदका प्रमाण भी टिप्पणी २ में दिया जा चुका है।

वेदान्तभूषणजाने वेदका प्रमाण भी मुझ यह दिया है न'य ई चकार न सो अस्य वेद य ई' ददर्श हिपिगन् तस्मात्। स मानुर्योना परिवीनों अन्तर्बंहुप्रजा निर्कृतिमाधिवेश॥' (अर्थवेद १ १६४ ३२ अथवंवेद १ १० १० निरुक्त २ ८) अर्थात् जिस ब्रह्मने इस सारं विश्वको रचना अपने मनसं (योगमायाद्वास) सकल्पमाधसे किया है वह परमानमा इस संसारिक वृद्धि विनाराजन्य दु ख सुखको भावनाको नहीं प्राप्त करता। और, जो परमातमा इस सारे विश्वको सर्वप्रकारेण देखना है (अथान सर्वसाधी सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी नथा सर्वश्यापक है। तो भी इस सारे प्रपश्चमे निश्चित्ररूपेण पृथक् है निर्कित है, वह परमानमा मानाके गर्भके मध्यमे जरायुम वर्ष्टित होकर पृथ्वापर आया। वह यहाँ आकर किस रहा, तो बहुन बड़ी प्रजा समस्त भूमण्डलका पालक होकर रहा—'सन्त भूमि सागर मेखला। एक भूम रघुपति कोसला॥'

नोट—२ 'सकल लोक सुख संपति छाये।' इति भाव कि रावणके उपहवसे सब लोक दु,ग्छी हो गये थे, उनकी सब सम्पत्ति हर की गयी थी। जिसमें सुख जाता रहा था, यथा—'भए सकल सुर संपति रीते।' वह सब फिर भरपृर हो गयो। माने सुख सम्पत्तिने यहाँ छावनी डाल दी। बाधा हरिदासजो लिखते हैं कि 'सुलक्षणी पुत्र जय मानाके गर्भमें आता है तब घरमें महल होता है यह प्रत्यक्ष संसारमें देखा जाता है। यहाँ प्रैलाक्य रामजोका घर है इसोमें प्रैलोक्यमें सुखसम्पति छ। गयो।'

### मंदिर महँ सब राजिंहं रानी। सोभा सील तेज की खानी॥॥॥ सुख जुत कछुक काल चिल गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ॥८॥

अर्थ---सब रानियाँ महत्वमें सुशंधित हो रही हैं, सब शोधा जीत और तेजकी खाति हैं ७। (इस प्रकार) कुछ समय मुख्यूवक बाता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था। ८।

प० प० प०—'मंदिर' इति मात्रमधे यह शक्त ३६ चार आया है। इम शब्दका प्रयोग विशिष्ट हेतुमें किया गया है। मोस्वामीजोंके इप्र हरि-हर और हन्मान्जों है। अय दक्ताओंक स्थानके लिये मानसमें 'मदिर' शक्त कहीं भो नहीं है, कीम्ल्याजोंक गधमें श्रीमनागयण और शिवजा और कैक्योजोंक गधमें विष्णु भगवान्के होतिमें उनके भवन भा मन्दिर हो गया, भवागों भवन, गिरिजागृह और गिरीगेंकन जो कहा है वह इसी हेतुमें दिग्यां, जिम महल्तमें रामाचनार हुआ उमको मन्दिर कहा पर विष्य राजधामादम श्रीदशरधजी हैं उसको गृह कहा है यथा—'मिदर मनिसमूह जनु नाग। नृप गृह कलम मो इंदु उदासा।' जब श्रीरामजी अजिरविहाने हो रणस्थमहल्तमं आने-जाने लगे तब उम 'मोदर' कहा है यथा—'न्यमंदिर मुदर मब भाँती।', ७ ७६। २) इस रियममें अपवाद वहीं है। [स्वामीजीने जो सृपिजामदन और कैक्योभवनका मिदर बनाया वह सम्भवत सम्भवति विषय मियामी अपवाद वहीं है। [स्वामीजीने जो सृपिजामदन और कैक्योभवनका मिदर बनाया वह सम्भवत सम्भवित विषय मियामी अपवाद वहीं है।

हिण्यणी—१ (क। 'सोधा सील तेज की खानी' इति। खानि=उत्पन्तिस्थान=वह जिसमें या जहाँ कोई चम्नू अधिकनामें हो। चार्ग भाइ शोधा शोल और नेजबुक्त है यथा —'चारिड सील रूप गुन धामा' और च उन शोधाशाल तेजमय पुत्रोको जननी हैं उनको उत्प≕ करनेवाला हैं अतएव इनको शोधा शील और तेजकी खान कहा, [पुन., पाण्डेजी इन विशेषणोंको क्रमसे श्रीकीमल्याजी कैकेयोजी और मुमिश्राजीमें लगाते हैं उनके मतमे कौसल्याजी शोभाख़ानि हैं, कैक्योजी शोलाख़ानि हैं ऑर सुमिश्राजी तेजख़ानि हैं। यथा—'सोभाधाम राम अस नामा' 'देखि भरत कर सील मनेहू। भा नियाद तेहि समय खिदेहू॥' 'भरत सील मुन खिनय बड़ाई' 'धन्य भरत जीवन जगमाहीं। मील मनेहू मराहत जाहीं' 'भरत मनेहु सील मुनि माँचा।' 'राजन राम अतुल बल जैसे। तेजनिधान लखन पुनि तैसे॥' श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ ऐश्वयं गुप्त और माधुर्य प्रकट कहा गया है शोभारूपरना श्रीराम कीसल्याजीक उदरमें हैं अतएव वे शोभाका खानि हैं। शीलरूप भरतजी और तंजरूप शत्रुजी और गुणरूप लक्ष्मणजी हैं, अनएव कैकेयीजी शीलको और सुमित्राजी तेज और गुणकी खानि कही गृयीं' (मोट—वैजनाथजी 'तेज सुन खानी' पाठ देने हैं इसीसे गुणको लक्ष्मणजीमें लगाते हैं)। बाबा हरिदामजी और पाण्डेजीका एक मत है वे लिखते हैं कि लक्ष्मणजी तेजनिधान हैं और तेज ही गुण शत्रुजजीमें जानिये, क्योंक 'जाके सुमिरन ने रिपु नामा। नाम मत्रुहन बंद प्रकासा॥' और रिपुका नाश तेजहींसे होता है, एक उदरमें वास एवं यमज होनेसे तेजगुण दानोमें है। प० प० प्रव प्राप्तित हुए वे ही मन्दिरमें शोभिन होती हैं, तल्यं कि तत्र उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभामें तोने लोक शोभित हुए वे ही मन्दिरमें शोभिन होती हैं, तल्यं कि तत्र उनकी एवं उस मन्दिरकी शोभामें तोने लोक कीन कर सकता हैं ? राजहिं सनी' यथा अध्यात्म –'देखता इब रेजुस्ता। स्वभासा राजमन्दिर। (११ ३ १३) अर्थात् एतियाँ अपनी कानिसे देवताओक ममान शोभा पाने लगीं।

हिष्पणी—२ (क) 'सुख जुन कछुक काल ' इनि। 'सुख जुन' कहनेका भाव कि गर्भधारणमें अवेश होता है, वह बलेश इनकी न हुआ, सब समय सुखमें बीता। (ख) 'कछुक काल' इनि गर्भ तो बारह मास (खाल्मीकीय मनसे) अधवा नवमास (अध्यात्मक मनसे) रहा, यथा—'तनो यन्ने समाप्ते तु अतृना यह समय्यु। तत्त्रण द्वादिशे मासे वैश्वे भाविमके निथा।' (बाल्मी० १। १८ ८) (अथान् यन समाप्ते होनेसे जब छ, अहुएँ बीत चुकी और वपहती मास लगा तब वैत्र मासकी नवगोको) 'दशमें मासि कौमल्या सुपृवे पुत्रमद्भुतम्।' (अ० ग० १। ३। १३) अर्थात् दमवाँ महीना लगनेपर कीसल्याओते एक अद्भृत वालकको जन्म दिया। तब 'कछुक काल' कैसे कहा? इस प्रश्नका उत्तर प्रथम ही 'सुखजुन' शब्दसे जना दिया सुखका समय थोड़ा ही जान पहता है इसमें उतने समयको 'कछुक' ही कहा यथा—'कछुक विवस बीते एहि भौती। जान न जानिअ दिन अक राती॥' (१९७। १) 'कछुक काल बीते सब भाई। वड़े भए परिजन सुखताई॥' (२०३ २) 'तित नृतन मंगल पुर माही। निमिष मरिस दिन जामिन जाही॥' (३३०। १) सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते। ऐसा प्रतीन होता है कि अधी वृत्य दिन भी तो नहीं हुए (ग) 'जीह प्रभु प्रगद सो अवसर 'यहाँसे 'सो अवसर बिरीच जब जाना' तक 'अवसर' का वर्णन है। [प्रभुका अवतार नेतायुगके तीन चरण अर्थात् नौ लाख बहनर हजार धर्ष बीन जानेपर जब चत्रथे चरण लगा तय 'प्रभव' नीमक मंत्रस्तरमें हुआ (बै०) किम कल्पक बेनायुगमें हुआ इसमें मतभद है। जिस कल्पको कथा है.]

# दो०—जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल। चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल॥१९०॥

शब्दार्थ—जोग (योग) • फिलत ज्योतिषमें कुछ विशिष्ट काल या अवसर जो सूर्य और चन्द्रमाके कुछ विशिष्ट स्थानोंमें आनेके कारण होते हैं और जिनको सख्या मनइस , २०। है। इनके नाम ये हैं — विष्कु भक्ष प्रोति, आयुष्मान्, सीभाग्य, शोधन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, बृद्धि, धृव, व्यायात हर्षण वार्च सिद्ध व्यतीपात वरीयान्, परिच शिव मिद्ध साध्य, शुध, शुक्ल, ब्रह्म ऐन्द्र और वैधृति। लगन । बज्योतिषमं दिनका उतना अंश जितनेमें किसी एक राशिका उदय होता है। एक दिन गतमे जितन समयतक पृथ्वी एक राशिष्ट रहती है, उतने समयतक उस रशिका 'लग्न' कहत्याना है। राशि वाग्ह हैं —मेष (यह भड़ेके समान

हैं और इसमें छाछठ तारे हैं), वृष (यह एक सौ एकतालीस ताराओंका समूह बैलके आकारका है), मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष्टिचक, धनु, मकर, कृम्भ और मीन। प्रत्येक तारासमृहकी आकृतिके अनुसार ही उसका नाम है। ग्रह=वे नौ तारे जिनकी गति, उदय और अस्तकाल आदिका पता प्राचीन ज्योतिषियोंने लगा लिया था। उनके नाम ये हैं—सूर्य, चन्द्र, सङ्गल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केनु। बार=दिन। तिथि=चन्द्रमाको कलाके घटने या बढ़नेके क्रमके अनुसार गिने जानेवाले महीनेके दिन, जिनके नाम संख्याके अनुसार होते हैं पक्षोंके अनुसार तिथियाँ भी दो प्रकारको होतो हैं। प्रत्येक पक्षमें पंद्रह तिथियाँ होती हैं—प्रतिपदा, द्वितीया आदि कृष्णपक्षको अन्तिम तिथि अमानस्या और शुक्लकी पृणिमा कहलाती है इनके पाँच वर्ग किये गये हैं—प्रतिपदा, षष्ठो और एकादशीका नाम 'नदा' है, दितीया, सप्तमी और द्वादशीका नाम 'भद्रा' है, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशीका नाम 'जया' है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशीका नाम 'रिक्ता' है और पञ्चमी, दशमी और पृणिमा या अमावस्थाका नाम 'पूर्णा' है।

अर्थ—योग, लग्न, ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गये। जड और चेतन (चराचरमात्र) हर्पसे भर गये (क्योंकि) ब्रोरामजन्म सुखका मृल है॥ १९०॥

टिप्पणी—१ (क) 'सकल भए अनुकूल' का भाव यह है कि योग, लग्न और ग्रह आदि ये सब-के-सब एक ही कालमें अनुकूल नहीं होते, अनुकूल और प्रतिकृल दोनों ही रहते हैं। ताल्पर्य कि जो योगादि प्रतिकृल भी थे वह भी उस समय सब अनुकूल हो गये इसका करण बताया कि 'रामजनम सुखमूल' है

(ख) 'अनुकूल' हुए अर्थान् सब शुभदायक हुए, यथा—'माम पाख तिथि बार नखन ग्रह योग लगन सुध ष्ठामी।' (गी॰ १ ४) (ग) 'बर अन अबर हर्षजुन' इति। यहाँतक 'धई हृदय हरियत सुख भागी', 'सकल लोक सुख संपति छाए' और 'बर अन अबर हर्षजुन' इन सबीं-(रानियोंकः त्रैलोक्यका और जड़ एवं चेतन सधी-) का सुख कहकर तब अन्तमें सबके सुखका कारण रामजन्म वताया। श्रीरामजन्म सुखपूल है, इसीसे सबको सुख हुआ।

नोट---१ श्रीरामजीके अवतारके समय सुकमां योग [वा, प्रोतियोग—(मा० म०, वै०)], कर्क लग्न मेषके सूर्य, मकरका मंगल, नुलाके शनिश्चर, कर्कके वृहस्यित, और मीनके शुक्र इन पाँच परमोच्च प्रहोंका योग हुआ यह मण्डलेश्वर योग है। मंगलवार नवमी तिथि थी। विशेष १९१ (१-२) में देखिये योग, लग्न, ग्रह आदिका एक धर्म 'अनुकूल होना' वर्णन 'प्रथम नुल्ययोगिना अलङ्कार' है।

नोट--- २ यहाँ योगादिक पाँचके नाम देकर मृचित किया कि पञ्चाङ्गमें जो उत्तम विधि है वह सभी अनुकूल हुए।

नोट—३ अचरका हर्ष कहकर तेज, वायु, पृथ्वी, जल, आक्षण इन पाँची तन्वींका प्रभृकी सेवाम तत्पर होना जनाया जैसा आगे स्वय ग्रन्थकार लिखते हैं — 'मध्य दिवस अति सीत न घामा' में घाममे तेज, 'सीनल मंद मुर्राभ वह बाऊ' से वायु, 'बन कुसुमिन गिरिगन मनिआरा' से पृथ्वी और 'गगन विमल' में आक्षाण तन्वकी सेवा सूचित करते हैं। (प्र० सं०)। विशेष व्याख्या १९१। ५ ६ टि० २ में देखिये।

## नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥१॥ मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥२॥

शब्दार्थ—मधुमाम=चैत्र माम। अभिजित — नीचे नोटमें देखिये।

रिप्पणी—१ (क, 'नौमी तिथि ' इति। 'जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल' कहकर अच् उम्मोका विवरण करते हैं कि नवमी तिथि थो उन्यदि। प्रथम 'नौमी तिथि' कहनेका भाव कि भगवान्के अवतारमें तिथि प्रधान है तिथि ही जयनी कहलती है, तिथिको 'न्नत' होता है इमीसे प्रथम 'तिथि' कहा। 'बार' प्रगट न कहा क्योंकि 'बार' के मम्बन्धमें अनेक मत हैं—मेहनन्त्रमें सोमबार है, वही देवतीर्थ स्वामीओं लिखते हैं यथा—'अक अविध नीमी शिश बामर नखन पुनर्वमु प्रकृति चरे।' श्रीस्ट्रासओं अपने रामायणमें बृध लिखते हैं और गोम्वामीजंका मत मंगल है. यथा—'नवमी भौमबार मधुमासा। अवधपुरी यह चरिन प्रकासा। जेहि दिन रामजन्य श्रुति गाविहां। तीरथ सकल नहां चिल आविहा। विमल कथा कर कीन्ह अरमा।' इस तरह प्रत्यकुण्डली रामकुण्डलीसे मिलाकर युक्तिमें 'बार' कह दिया। गोतावलीमें भी इसी प्रकार युक्तिसे कहा है यथा—'चैत बार नौमी तिथि सित पख मध्य गगन गत भानु। नखन योग ग्रह लगन धने हिन मंगल मेंद्र तिथानु॥' (गी० १। २) (बालमोकोय और अध्यात्ममें दिन नहीं लिखा है, केवल तिथि है वैस ही मानसमें इस स्थलपर दिनका नाम नहीं है)। (ख) मधुमास अर्थान् चैत्रमास। यह सब पासीप पुनीत है ऐसा पुराणीमें लिखा है। [अध्यात्मराज में जन्मक नक्षत्र आदि इस प्रकार कहे हैं—'मधुमामे सिते पक्षे नवम्यां कर्कट शुधे। पुनर्वस्वृक्षसिहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चते॥ सेवं पूर्णण संप्राप्ते पुचवृष्टिममाकुले। आविरासीज्जगन्याध: परमात्मा सनातन ॥(१ ३।१४-१५) अर्थात् चैत्रमासके शुन्तगक्षको नवमोक दिन शुध कर्कलग्नमें पुनर्वस्वृत्वस्वको समय जब कि पाँच ग्रह उच्च स्थान तथा सूर्य मेयराशिपर थे तब सनातन परमात्मा जगन्याथका आविर्थाव हुआ सन्त श्रीगृहसहायलालाओं लिखते हैं कि मेयराशिपिथन सूर्यके काग्ण 'पुनीत' कहा है] (ग) मासमें दी पक्ष होते हैं, अतः पक्षका नाम दिया कि शुक्तपक्षमें जन्म हुआ।

नाट—१ 'अभिजित' इति 'अभिजित' का अर्थ है 'विजयी'। इस नक्षत्रमें तीन तार मिलकर सिघाडेके आकारके होते हैं। यह मुहूर्त ठीक मध्याह समय आता है बृहज्ज्योति मार (नवलिक्शोर प्रेस, लखनक) में अधिजित गृहर्त दो प्रकारका बताया गया है। उनमें में एक यो है—'अङ्गुल्याविश्राति: सूर्ये शङ्गुल्याविश्राति: सूर्ये होता है स्रावर (अर्थात् अत्यन्त अल्य) हो तबसे एक घडोपर्यन 'अधिजित्' मुहूर्य होता है

दूसरे प्रकारके अभिजित् मृहृतका उल्लेख भृहृतिचलार्याणमें भी है जो इस प्रकार है—'गिरिशाभुजगियाःः ि पित्राध्यस्यम्बुविश्वेऽभिजित्य च विधानापीन्द्र इन्हानली च। निर्मृतिमदकनाधोऽप्यर्थपाधो भगः स्यु क्रमश इह मृहृती हासरे बाणचन्द्राः॥' (विवाहजकरण ५०) अथान् दिनमानक पद्रह भाग करनेपर लगभग दो दो दण्डका एक एक भग होता है। इस प्रकार सूर्योदयसे प्रारम्भ करके जो दो-दो दण्डके एक-एक मृहृते होते हैं उनके क्रमशः नाम ये हैं—आहां (जिनका देवता गिरिश है) आश्लेषा (भुजग दश्वता), अनुराधा , मित्र) मधा (पितृ देवता), धनिष्ठा (वसु), पूर्वाषाद्रा (अबु) उन्तरावाद्रा (विश्वे) अभिजित् रोहिणी (विधाता) ज्येष्ठा (इन्द्र) विशाखा (इन्द्रानल), मृल (निन्नृति), अत्राग्वाद्रान्त्राच्या (वस्त्रा), उत्तराप्राल्युनी (अर्थमा) और पूर्वाफाल्युनी (भग) —इस प्रकार भी प्रायः चौदह दण्डके बाद मध्याद्रसमयमें 'अभिजित् मृहृते होना है। अभिजित् मृहृते लिखनेका भाव यह है कि इस मृहृतीमें जन्म होनसे मनुष्य राजा होता है—'जानोऽभिजिद् राजा स्थान्।'

नोट—२ 'हिंर प्रीना' इति। इस शक्तक अधमें मनभेद है। (१) साधारण अधं तो है— जो हितको प्रिय है। 'यह मुहूर्त भगवानको प्रिय है इसासे वे सदा इसी मुहूर्नमें अवनरने हैं। पर, (२) हिंर=पृत्रवस् नक्षत्र प्रीता-प्रीति नामक योगमें (पार मर, मार तर विर) वात्मिकोय और अध्यात्म आदि रामध्यणास यह स्पष्ट प्रीता-प्रीति नामक योगमें (पार मर, मार तर विर) वात्मिकोय और अध्यात्म आदि रामध्यणास यह स्पष्ट के कि श्रारामावतार सदा पुनवस् नक्षत्रमें होता है यह अवतारका एक प्रधान नक्षत्र माना जाता है सम्भवत इससे 'हिंर' शब्दसे पुनवस् नक्षत्रका अर्थ लिया गया हो। परत् क्योनिषके पण्डितोंसे पूछनेसे यह ज्ञात हुआ कि 'हिंर' शब्दसे ज्यातिय शास्त्रमें श्रवण नक्षत्र ही अध्येत्रत होता है, 'प्रातियोग' वैत्र श्रवलमें प्राय हितीया वा तृतीयाको आता है और अधिक में अधिक पत्रो और क्वांचन सक्तमोंके आगे देखने या मुननेमें नहीं वा तृतीयाको आता है और अधिक में अधिक पत्रो और क्वांचन सक्तमोंके आगे देखने या मुननेमें नहीं

आता। मुकर्मा योग प्राय श्रीगमनवमीको रहता है। ध्क नव यह प्रश्न हाता है कि फिर 'हिर प्रीता' का अर्थ क्या है? उत्तर यह हो सकता है कि दो नक्षत्र मिलकर अभिजित नक्षत्र वा मुहुर्त हाता है। उत्तराषाद्याका चतुर्थ चरण और श्रवणका प्रथम पद्रहवाँ भग मिलकर अभिजित होता है यथा 'वैश्वप्रान्त्याद्विय श्रुतितिधिमागतोऽभिजित्स्यात्।' (५३) (मुहुर्त्वचन्तामणि विवाहप्रकरण), जन्मक समय इस मुहूर्तका अन्तिम अशि (अर्थात् श्रवणका अश) रहता है श्रवण नश्चत्रका देवता हरि अर्थात् विष्णु हैं अतः 'हिर प्रीता' से श्रवण-नक्षत्रका ग्रहण हुआ। इस तरह 'अभिजित हिप्पीता' का अर्थ है कि 'अभिजित मुहुर्तक हिप्पीता अर्थात् श्रवणाशमें जन्म हुआ अर्थवा (३) 'हिर प्रीता' श्लेषार्थी है। नवमो निधि अदि सबके साथ भी यह लग सकता है। अर्थात् नवमो तिथि, मधुमास, शुक्लपक्ष और अभिजित् मुहुर्त य सब हरिको प्रिय हैं। क्योंकि जब-जब श्रीरामावतार होता है तब तब इसी योगम होता है अर्थवा, (४) हिरण्यकशिषु जो किसीसे जीता नहीं जा सकता था उसे भगवान्ते इसी मुहुतमें भाग, इससे इस मुहुर्तका हरिका ग्रिय करा। अर्थवा हिर=चन्द्रमा। हरिप्रीताच्जी चन्द्रमाको प्रिय है उस क्केल्यनमे। (वै०)। वा (५) हरि अर्थात् चन्द्रहोग भौमवार और प्राता अर्थात् बालवकरण चन्द्रहोगका फल है कि श्रीलवान् होगे भौमवारका फल है कि स्वरूपवान् हागे और बालवकरणका फल है कि अनुलबलसीव होगे (वै०)। (६) हरि=सिहल्यन, प्राता=प्रात्ति याग। (शीलावृन) और भी कुछ लागोने सिहर्गाशमे जन्म लिखा है परंतु कक ही प्राय- अन्य सबोके मतसे निश्चत है।

टिप्पणीं—२ 'मध्य दिवम'' इति। (क) अब इप्रकाल लिखिते हैं आंधिजित् मुहूर्त ठीक मध्याहमें हाता है (ख) 'अति मीत न घामा' इति। भाव कि ग्रंगित भी कम है, घाम भी कम है। 'अति ग्रीत घाम' से दुख होता है। (ग) 'पावन काल' में जन्म कहकर जनाया कि सबको पवित्र करेगे (घ) लीक-लोग यथा— लोकस्तु भूवने जने।' (इत्यमर ) विश्रामकालमें जन्म कहनेका भाव कि सबको विश्राम देंगे। पुनः अति ग्रीत-घाम नहीं है इसीसे यह काल मक्को विश्रामदाता है कालकी पावनता आगे लिखते हैं पुन 'मध्य दिवम' कहकर 'अति सीत न घामा' कहनेका भाव कि मध्याहकाल है इससे 'अति सीत' नहीं है इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सीतल मंद सुरीभ वह बाक।' शीतल वायु चलती है अत्र इस गरमी नहीं है।

वि० त्रि०—'मध्य दिवम ' इति। उजालेको पराकाष्ठा दोपहरका समय प्रातःकाल होता तो शीत अधिक होता जाडेका शीत सहा है पर चैत्रका शोत असहा होता है और मध्याहोत्तर गर्मी वर्ष जाती है मध्याहका समय पवित्र है। इसमें संसप विश्राम करता है और प्रभु 'अखिल लोक दायक विश्रामा' है, अत, उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक होता ही चाहिये

नाट—३ श्रीदेवर्तार्थस्वामीजी लिखने हैं—'मंगलमय प्रभु जन्म समयमें अति उनम दस जोग परे। अपने-अपने नाम सदृश फल दमीं जनावन खरे-खरे॥ १॥ ऋनुपति ऋनु पुनि आदि माम मधु शुक्लपक्ष नित धर्म भरे। अंक अवधि नवमी मिस्त्रामर नखन पुनर्वमु प्रकृति खरे॥ २॥ जोग मुकर्म समय मध्यं दिन रवि प्रनाप गहें अति पमरे। जयदाना अभिजित पृहर्न वर परम उच्च ग्रह पाँच ढरे॥ ३॥ नविम पुनर्वसु परम उच्च रिव ऋबहुँ न मीनो भग और। एहि ने देवरूप कछु लखिये गाय गाय गुन पितन नरे॥ ४॥' (राममुधायोगग्रन्थे)। अर्थान् मङ्गलमय श्रीरामजन्मसम्यये दस उन्तम योग पड़े थे, ये सब योग अपने-अपने नामक सदृश फल जना रहे हैं। इस तरह कि—(१) ऋनुपति वसन्त सब ऋनुभोकी म्हामी वो राजा है और उसमें सर्दी—माँ समान रहतो है। इससे जनाते हैं कि आप सममन ब्रह्मण्डोंके राजा और सबको सम हैं विधम क्यांको नहीं। यथा—'बीरिह राम बड़ाई करहीं।' (२, मधुमास अर्थान् चेत्रमास सवत्यरका आदि माम ह इसीसे सवन्त्रन प्रारम्भ होता है इससे जनाया कि काल, कर्म गुण स्वभाव, माया और ईस्वर जो जनक आदि हैं उन सवाक भी ये आदि हैं। (अर्थान् व आदिपुरव हैं।) (३) शुक्लपक्ष स्वच्छ होता ह इसमे जनाया कि अर्थक निगृण और सगुण दोनों स्वरूप स्वच्छ होता क्रममें जनाया कि आपके मान्-चिन् दोनों पक्ष अथवा अपक निगृण और सगुण दोनों स्वरूप स्वच्छ हाता क्रममें जनाया कि अर्थक मान्-चिन् होनों पक्ष अथवा अपक निगृण और सगुण दोनों स्वरूप स्वच्छ होता क्रममें जनाया कि अर्थकों की सीमा है इसके

आगे कोई अक नहीं वैसे ही श्रीरामजी सबकी हद हैं, सीमा हैं सबसे पर हैं, आपसे परे कोई नहीं है। (५) *'सिस कामर'* (अर्थात् चन्द्रवार) श्रीकाष्ठजिह्नस्वामोके मनसे जन्म सौमवारको हुआ। मेरुतन्त्रका यही मत है)। चन्द्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र आह्नादकारक, प्रकाशक और ओषधादिका पोषक है वैसे ही प्रभु सबके आनन्ददाता, प्रकाशक आदि हैं, यथा— 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ।' 'आनंदहू के आनंद *दाता।*' (६) '*पुनर्वसु*' नश्रत्रका भाव कि यह पुर धन-सम्पत्तिका देनेवाला अथवा पुन. बसानेवाला है, वैसे ही श्रीरामजीक द्वारा देवताओंकी सम्पत्ति वहाँगी और सुग्रोवादि उजडे हुए पुन. बसेंगे। 'प्र**कृति चरे**' का भाव कि पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रकृतिसे चर अर्थान् विचरणणील प्रकृतिका है वैसे ही श्रीरामजी विचर विचरकर लोगोंको सुख देंगे। विश्वामित्रके साथ फिरते हुए उनको सुखी करेंगे दण्डकारण्यमे विचरकर ऋषियों आदिको सुख देंग—'**सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह**।' , ३-९) इसी तरह लंकातक फिरेंगे और जलचर, थलचर नभचर मधांको मुखो करेगे। (७) 'सुकर्म योग' 'से जनाया कि ये दृष्टोंका नाश करके सद्धर्मका प्रचार करेंगे, सदा सन्कर्ममें रत ग्हेंगे। अथवा जो इनको भजेगा वह सुकर्ममे लगेगा। (८) 'मध्यं दिन रिव प्रताय जहें अति यसरे' अर्थात् मध्याहकालमे सूर्यका प्रताय पूर्ण फैला रहता है वैसे ही आपका प्रताप ब्रह्माण्डभरमें प्रमंति रहेगा (१) आंभांजन् मृहुर्न अत्यन्न जयदाता है, वैसे ही आप विजयी होंगे और अपने भक्तांको सदा जय प्राप्त कराते रहेगे। (१०) 'परम उच्च ग्रह याँच डरे' इति। परम उच्च पाँच ग्रहोंके पड़नेका भाव यह है कि इनके नाम रूप लोला गुण ऑर धाम—ये पाँची परम उच्च है। (उच्च ग्रहोंके नाम दोहा १२० में दिये जा चुके हैं).

दम योगसे जनाया कि जो दमों दिशाओं में ख्याप्त हैं तथा चरगें वेद और छहो शास्त्र जिसका यश गाते हैं यह उन्होंका अवतार है नवमी तिथि, पुनर्वमु और मेपक मूर्य कभी एकत्र नहीं होते। (इसका विशेष विवरण दोहा १९५ में देखिये)। यह योग श्रीगमजन्मके अवसरहीपर एकत्र हुए थे और अभी महीं इस योगमे प्रभुका 'अचिटत घटनापटीयमी' होता थिद्ध हुआ और यह निरिचत हुआ कि इनके गुण गा गफर पतित तरे, तरते हैं और तरेगे। (रा० प्र०)

वैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीस्वजन्ममें पोड्डा योग पड़े हैं—(१) प्रभवनामक संवत्सर (जिसका फल है कि 'लोककी उत्पत्ति-पालन करनेवाला हागा',।(२) उत्तरायण (जिसका फल है—'सहज मुक्तिदायक होनेवाला') (३—७) नवमी चेत्र, शुक्तप्रध ऑभिजित् बयात (ऋतुराज) (८) भौमवार (१ चन्द्रहोरा (१०) बालश्वकरण। (११—१३) पुनर्वस् मुक्सयोग, मध्याद्वकाल। (१४) मेथके सूर्य (जिसका फल है विशोमें शिरोमणि होना,। (१५) कर्कलग्नः (१६) पञ्चग्रह परमोत्त्व (फल मण्डलेश्वर होना है)।—बोड्डर योगसे जनाया कि पूर्ण घोडशकलाके अवतार हैं।

वाल्मीकीय भूषण टोकामें श्रीरामजन्मपर तो उच्च पह पड़े थे, उनके फल इस प्रकार लिखे हैं—
जिसका एक गृह उच्चस्थानमें है उसके मर्व अरिग्टांका नाश होता है जिसके दो ग्रह उच्च हों
वह सामन, तीन उच्च गृहोवाला महोपित, चारवाला सम्राट् और जिसके पाँच ग्रह उच्च हो वह तैलोक्यनायक
होता है। यथा—'एकग्रहोच्चे जातस्य सर्वारिष्ट्रिक्ताश्चनम्। द्विग्रहोच्च नु सामान्तिस्वग्रहोच्चे महीपित ॥ चतुर्ग्रहोच्चे
सम्राट् स्यात् पद्धांच्चे लोकनायक ।' श्रीरामजनपर सूर्य मंगल, गृह शृक्ष और शनि—ये पाँच ग्रह उच्चके
पड़े थे सूर्यके उच्च होनसे मनुष्य सेनापित होता है मगल उच्च होनसे धनमें राजा, गृह उच्च होनसे
धनी और राज्याधिपित, शुक्र उच्च होनसे राजर्शको प्राप्त और शनिक उच्च होनेसे राजांक नुल्य होता
है जन्मके समय गुरु-चन्द्र-चोग और राज्य बुध योग पडे हैं प्रथम योगका फल है कि मनुष्य दृढ सीहटवाला,
विनीत, बन्ध्वर्यका सम्मान करनेवाला, धनंश, गुणवान, शोलवान और देवना तथा ब्राह्मणोका पाननेवाला
होता है रिच बुध योगका फल है कि वेदाननंत्रना, स्थिर सम्मानिकाला यशस्वी आर्थ राजाओं तथा सज्जनोंको
प्रिय, रूपवान् और विद्यावान् होता है। चैत्रमासमें जन्म होनसे मधुरभाषी और अहकार सुखान्वित होता
है। नक्रमीका फल है कि भृविख्याता इन्द्रियजिन् , शृर पण्डित सर्वभूतोसे निर्भय हो। पुनर्वसृका फल

है कि महिष्णु (सहनशील), गृढवृत्ति (गम्भीर म्बधाव), लीला प्रिय, निर्लोभ, अल्पमें संतोष और शीघ्र चलनेवाला हो। पुनर्वमुक चतुर्थ चरणमे जन्म होनसे अत्यन्त रूपवान, सज्जन, प्रिय दर्शन, लक्ष्मोवान् और प्रियवादी होता है। लग्नमं गुरु पडनेमे काव, गवैया, प्रियदर्शन सुखी, दाता, भोक्ता, राजाओंसे पूजित पवित्रातमा और देवद्विजाराधनमें तत्पर होता है। (सर्ग १८ श्लोक ८)

जन्मक्ण्डली (वै०) Q, Ę ç वृ चं रा ब ŝ ţ 丑 ŢŢ, १२ १० ٤ शु क ٩ 88

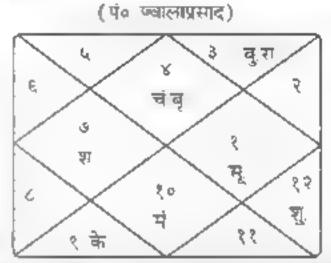

इन कुण्डलियास पुष्य नक्षत्रमं जन्म हाना चाहिये पर पुनवसु नक्षत्र हो वाल्मीकि आदिमें लिखा है प्रभूकी कुण्डली भी अर्घाटनघटनापटीयमी विस्तृजीने ही बनायी होगी आजके ज्योतिपीके सामर्थ्यसे बाहरकी बात है परंतु जो कुण्डलियों लोगोने दी हैं वह हमने उद्धृत कर दी हैं।

प० प० प्र०-१ अभिजिन् नक्षत्र चैत्रशुक्त १ को नहीं आ सकता, अतएव 'अभिजित मुहर्न' ही यहाँ समझना चाहिये। यह १५ पुहूर्वोमेंसे एक है यथा— 'वंरागनामा विजय: सिनाख्य: सावित्रमैत्राविधिजिद् बलश्च। सर्वाधीसद्धी कथिना मुहूर्ना मीहृतिकेरत पुराणविद्धि ॥'(मुहर्विसन्ध्) ये मुहर्त सर्वकार्थोंके लिये शुभ हैं २-श्रीरामजन्मकालीन ग्रहादि योग पुनर्वम् नक्षत्र, कर्कराशिम्य सूर्य, नवमी तिथि और शुक्लपक्ष इत्यादि उत्त्नेख अनेक रामायणोंमें हैं पर आजकल जिस पद्धतिसे तिथि आदिको गणना करते हैं, उससे इन चार बानोंका एक समय अस्तित्व असम्भव है।

एक निधि १२ अशोंकी होती है, सूर्य और चन्द्रमें १२ अशोका अन्तर होनेपर एक तिथि पूर्ण होती है। सूर्य और चन्द्रमें जब बिलकुल अंशकला, विकलात्मक अन्तर नहीं रहता तब अमावस्या पूर्ण होती है। अत अष्ट्रमीक पूर्ण होनेक लिये सूर्यके आगे १६ अश चन्द्रमा चाहिये, तत्पश्चात् नवपीका आरम्भ होगा। सूर्य मेथाशिक पहले अंशमें हैं ऐसा माना जाय तो भी १+१६=९७ अंशमें चन्द्रमा हागा तब नवसीका आरम्भ हो मकता है पर चन्द्र पुनर्वसु तक्षत्रमें कर्कराशिका है। मेप-वृष्ण मिथुन=९०ं अंश हुए अश्विनीसे पुनर्वसुके तीन चरण=९०ं अश होते हैं, पुनर्वसुके अन्तिम कलामें चन्द्र है, ऐसा माना जाय तो भी ९०ं+३-२००९३ं अश २० कला ही अन्तर पड़ता है नवमीका आरम्भ नहीं हो सकता है। यह तब शक्य हो सकता है जय राशिविभागों और ग्रहींकी गणना साथन पद्भित्रसे को जाय और नश्चन-गणना नक्षत्र-विभागके अनुसार हा, यह शङ्का 'केसरो' पत्रमें एक बार इस दासने प्रकट का थो पर किसीने भी समाधान नहीं किया। हिन्दी ज्योतियों इसपर विचार करके समाधान करनेका प्रवत्न करें तो अच्छा होगा।

वि० त्रि० श्रीरामावतार क्या है, यह रामायणोंसे ही नहीं मालूम होता, जो कि उनके गुणानुवादके "र्य बने ही हैं बल्कि वह अलाँकिको ग्रहस्थिति वनलातो है जिसका फलादेश महर्षि भृगुने किया है "टकोको जानकारीक लिये हिन्दी-अनुवादमहित फलादेश विम्नालिंखित है—

#### अथ वेदसागरस्तवः

( पूर्णित्रशन्क्षेपा च ) कर्कटे चन्द्रवाक्पती। कन्याया सिहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनन्दनः॥ १॥ पानाले मेदिनीपुत्रो वृषस्थश्चन्द्रमामुनः। आकाशे मेधभे सूर्यो झषस्थौ केतुभार्गवौ॥ २॥ सर्वग्रहानुमानेन योगोऽयं वेदसागरः। वेदसागरके जातः पूर्वजन्मनि धार्गव॥ ३॥ पृणच्चद्य स्वयं कर्ता सप्रकाशो निरञ्जनः। निर्गुणो निर्विकल्पश्च निरीहः सच्चिदात्मक ॥ ४॥

गिरा ज्ञानं च गौतीत इच्छाकारी सकस्पधृक् । विना घरणं सदाग्राणी विना नेत्रे च खीक्षकः ॥ ५॥ अकर्णेन श्रुतं सर्वं गिराहीनं , च भाषितम् । करहीनं कृतं सर्वं कर्मादिकं शुभाशुभम्॥ ६॥ पदहीना गतिः सर्वा कुशला सकलाः क्रियाः । स्वरूपे रूपहीनश्च समर्थः सर्वकर्मसु॥ ७॥ त्रैविद्यस्त्रिगुणः कालस्त्रिलोको सचराचरः। महेन्द्रो देवताः सर्वा नरगकिन्नरपन्नगः॥ ८॥ सिद्धविद्याधरे यक्षा गन्धर्याः सकताः कवेः। राक्षसा दलवाः सर्वे मानवा वानगण्डजाः॥ ९॥ सागराञ्च 'खगा वृक्षाः पञ्चकीटादयस्तथा । ज्ञैला नद्यः कलाः सर्वा मोहमायादिकाः क्रियाः॥ १०॥ इच्छा साया त्रिवेदाश्च निर्मिता विविधाः क्रियाः। शम्णयः सर्वदा शान्तः अलक्ष्यो लक्षकः सदा॥११॥ जरामरणाहीनश्च महाकालस्य वान्तकः। सर्वं सर्वेण हीनोऽपि सचराचरदर्शकः॥१२॥ पूर्वरंपरक्रिया ज्ञानी शृणु शुक्र न चान्यथा। ग्रेरितः मर्वदेवैश्य कालान्तरगते कवे॥१३॥ धरित्री बहाणो लोको जगाम दु-खर्पाडिता। शिक्षे इहा सुराः सर्वे प्रार्थयाञ्चकतुर्मुहुः॥१४॥ सुदुःखं चचनं श्रुत्वा देवबाणी भवेत् कवे। धैर्व्यमध्वं सुतः सर्वे प्रार्थना सफला भवेत्॥१५॥ शुरका हृष्टाः सुराः सर्वे जगाय विस्तिमण्डले । नरकानररूपे च भृत्वा स्नाहेच्छ्या कवे ॥१६॥ सर्वे हरिदर्शतमानसाः। अधर्मनिरतौल्लोकान् दृष्टा कष्टेन पीडितान्॥१७॥ मत हच्छा प्रभावेण गांबाह्मणसुराधंकम्। मायामानुबक्तयेण जगदानन्दहेतवे॥ १८॥ धरापृष्ठे कोशलाख्ये महापुरे। इक्ष्वाकुवंशे भी शुक्त भूत्वा मानुपरूपधृक् ॥ १९ ॥ सरय्वा दक्षिणी भागे महापुण्ये च क्षेत्रके । मधुमासे च धवले नवस्यां भौमवासरे॥२०॥ पुनर्कसौ 😨 सौभाग्ये मातृगर्भात्समुद्धवः। मन्पधानां 🐿 कोटीमां सुन्दरः सागरोपमः॥२१॥ श्यामाङ्गं मेघवर्णार्थं मृगाक्षं कान्तिमत्परम् । भव्याङ्गं भव्यवर्णं च सर्वसौन्दर्यसागरम् ॥ २२ ॥ सर्वाङ्गेषु भनोहरमतिबलं शान्तमूर्ति प्रशान्तम् । बन्दे लोक्प्रिशामं मुनिजनसहिते मेळामान शरण्यम् ॥ २३ ॥ कोटिवाक्पतिश्रीमाञ्च कोटिभास्करभास्वरः । दयाकोटिमागरोऽमी यशःशीलपराक्रमी॥२४॥ सर्वमार. सदा शान्तः वेदसारी हि धार्गव । दशवर्षसहस्राणि भूतले स्थितिवानमा ॥ २५ ॥ चतुर्दशसमाः शुक्र अभ्रमच्य वने वने। राक्षमानां वधार्थाय दुष्टानां निग्रहाय ख 🛚 २६ 🕦 जगन्नाथी भाषामानुषयन्कवे। अयोध्यानगरे शुक्र बहुवस्परसहस्रकम् ॥२७। नानामुनिगरौर्युक्तो विहरन् धर्मवत्सलः । सर्वे साकं स्वमाधाभिरन्तर्धानिमयात्कवे ॥ २८ ॥ इच्छया लीलवा युक्तः स्वीये लोके वसेत्सदा। मध्याक्रीडा पुनर्भूयान् काले काले युगे युगे॥२९॥ लोकानां च हितार्थाय कलौ खेव विशेषत । पठनाच्छ्वणान्युण्यं कल्याणं सततं भवेत्॥३०॥ निर्भयं नाप्र सन्देहः सत्यं सत्यं न संशयः।

श्रीभृगुसहितायां श्रीभृगुशुक्रसंबादे बद्त्रिंशनिक्षेपान्तरे वेदमागरफलं समाप्तम् ।

वेदसागरमत्वका हिन्दी अनुवाद—कर्कके चन्द्र और गुरु, कन्यांक राहु, गुलाके शनि, मकरक मगल वृषके बुध सेषके सूर्य मीनके शुक्र और केन्—यह वेदसागरयोग है। हे भागव। वेदसागरमें उत्पन्न होनेवाला, पूर्वजन्ममें पूर्णब्रह्म, स्वयं कर्ना, स्वप्रकाश, निग्छन निगुंग, निर्विकल्प, निरोह, सिच्चितमा गिराज्ञानगोऽतीत, इच्छानुकूल स्वरूप धारण करनेवाला था। विशा प्राणके मूँचना था विना परके चलना था स्वरूपसे रूपहीन होनेपर भी सब कार्योमें समर्थ था। वही वेदत्रयीरूप था, त्रिगुण था, कालरूप भी वही था। चर और अचर तीनों लोकरूप भी वही था महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर पन्नग मिद्ध विद्याधर यक्ष, गन्धर्वरूप भी वही था। राक्षस, दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर पक्षो वृक्ष, पण्न, कोटादिक, पवन नदो—सब उसको कला है मोहादिक क्रियाएँ हैं। उसने इच्छा, माया, कोनों वेदो और क्रियाकलापको बनाया।

वह सदा शान्त शरण्य अलक्ष्य होनपर भी सदा लक्षक है छह जरा मरण विहोन है और महाकालका भी काल है। सबसे होन होनपर भी सब कुछ है चराचरका दर्शक है है शुक्रजी सुनी वह पहिली पिछली क्रियाओंको जान्ता है, इसमें सन्दह नहीं है कवि। पूर्वकालमें सब देवनाओंसे प्रेरित होकर दु खो पृथ्वी ब्रह्मलोकको गयी। शिव ब्रह्मा तथा सब देवताओने बार बार प्रध्यंना की। है कवि! आर्तवाणी सृनकर देववाणी हुई —हे देवताओ। धैर्य धारण करो, मुम लोगोंकी प्रध्यंना सफल हुई! यह सुनकर देवतालोग प्रमन्न होकर पृथ्वीमण्डलमें गये। ब्रह्माजोकी इच्छासे सबने वानरका रूप धारण किया और जहाँ तहाँ हरिदर्शनकी लालमासे उहरे।

संसारमे अधर्ममें लगे हुए लोगोंको कप्टमे पाइडत देखकर इच्छाके प्रभावसे गो, ब्राह्मण और देवताके लिये मायासे मनुष्यरूप धारण करके जगन्ते अनन्दके लिये पृथ्वीपर—कोशलपुरमे हे शुक्र इक्ष्वाकुवंशमें सर्पृके दक्षिण भागमें अवनाण हुए। चैत्र मुदी नवमोको मगलवार, पुनर्वम् नक्षत्रमें उत्पन्न हुए—कोटिकाम मी सुन्दरता, मेघवणं श्यामाई, मृगाक्ष, परम कान्तिमान, भव्याई, भव्यवर्ण, मभी सुन्दरताओंके समुद्र, उनके सभी अङ्गीम मनोहरता थी अति बलवान् थे, शान्त, अति प्रसन्त, लोकको सुख देनेवाले मुनिजनके महित सेव्यमान और शरण्यकी में बन्दना करता हूँ। वे करोडी वाक्पितिके समान श्रीमान् हैं करोडी सूर्यके भी सूर्य हैं करोडी दयक समुदोक ममान हैं बड़े यशस्वी शीलवान् और पराक्रमों हैं है भागवा वे सर्वसार मदा शान्त और वंदसार है। दम सहस्र वर्यतक पृथ्वीपर थे। हे शुक्र चौदह वर्षीतक वन-वनमें घूमते रहे। राक्षमांके वध और दुष्टोंके निग्रहके लिये मायामानुष्यरूपसे अगन्नाथका प्रादुर्भव हुआ था अनेक सहस्र घर्षीतक वे धर्मवत्सल मुनिलांगोंके साथ विहार करते थे। हे कवि तत्यश्चात् सबके साथ अपनी मायासे अन्तर्धान हो गये इच्छासे लीलायुक्त होकर अपने लोकमें सदा वसते हैं लीला-मायासे फिर काल पाकर युग-युगमें लोकके हितके लिये विशेषण कलियुगमें किर होवेगे —इसके पढ़नेसे, सुननेसे मदा पुण्य और कल्याण होता है निभयता प्राप्त होती है। यह सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं।

### सीतल मंद सुरिभ बह बाऊ। हरियत सुर संतन यन चाऊ॥३॥ बन कुसुमित गिरियन मनिआरा। स्त्रवहिं सकल सरितामृतधारा॥४॥

अर्थ—(सन्न लागंका विश्रामदाना णवन काल है यह कहकर अन वह विश्राम कहते हैं कि) शीतल, मन्द (धीमी) और मुगन्धिन वायु चल रही है। देवना हांपन (प्रमन्न एवं आनन्दिन) हैं सनोंके मनमें आनन्द उमाँग रहा है। ३॥ वन फूले हुए हैं, पर्वनोंके समृह मणियोंको खानों एवं मणियोंसे युक्त हो गये। अधान् पर्वनोंपर मणियाको खाने प्रकट हो गयों (जिससे पर्वन भी जगमगाने लगे हैं)। सभी नदियाँ अमृतको धारा नहां रही है॥ ४॥

नोट—१ प० रामकृमागजा 'स्रविहें सकल सग्निमृतधाग' का अर्थ करने हैं—'सब पवन अमृत अर्थात् मधुर जलको नदो स्रवते हैं ' अमृत=मधुर जल यथा 'अमृत मधुर जलम् इत्यनेकार्थे।'

नोट—२ 'मनिआरा' का अर्थ एन्द्र-मागरमें 'देरीण्यम'न, शोभायुक्त सुहाबना, चमकीला' दिया है। पर यहाँ यह अर्थ छोक्र नहीं जैंचते। पनिआग शब्द पाणि-आग प्रत्ययसे मिलकर बना है। इस प्रकार, पणिआग=पणियुक्त पणिवाला। अथवा पणिआग=पणिआकर वा पणिआकरयुक्त—यह अर्थ इस प्रसङ्गकी जोडवाले श्रीणिरिजा जन्म प्रसङ्गमें मिलान करनसे ठीक जान पड़ने हैं। वहाँ जो कहा है कि 'प्रगर्टी सुंदर मेल पर पनि आकर बहु भौति' वहां भाव 'गिरिंगन पनिआरा' का है।

रिप्पणों १ (क) ऊपर जो कहा था कि 'पावन काल लोक विश्रामा' और चर अर अचर हर्ष जुन' उन्होंका यहाँ विवरण करते हैं। शोतल, मन्द और मुर्गान्धित वायुका चलना विश्राम और शान्तिका उनवाता होता है सुर और सन्त विशेष दुखी थे, यथा 'मुर मुनि गंधबां मिलि करि सर्बा ने विरंचि के लोका, 'मृनि मिद्ध सकल मुर परम भयातुर नमन नाथ परकंजा', 'निसिचर निकर सकल मुनि खाए। मृनि रघुवीर नयन जल छाए॥' मो वे सब मुखी हुए। चाक (चाव)=प्रसन्तत, आनन्द हर्ष उमङ्ग,

अनुगग। दोहमें प्रथम चर शब्द हैं तब अचर, उसी क्रममें यहाँ प्रथम सुर और सनोका मुख कहा। ये चर हैं। आगे 'बन कुसुमित ' यह अचरका हर्ष कहने हैं (ख) सुर ऑर सनोके मनमें हर्ष है इस कथनका तान्यर्य यह है कि मुस्के विषय्यमें अस्र ऑर सनके विषय्यमें खल, ये द खी हुए, यथा— 'सुखी भए सुर संत-भूमिसुर खलगन मन मिलनाई। सब्द सुमन विकसन रिब निकसन कुमुद विपिन विलखाई॥' (गी० ११) 'अमर-नाग मुनि मनुज स्परिजन विगन विषाद गलानी। मिलेहि माँझ रायन रजनीचर (रजधानी?) लक्ष सक अकुलानी।' (गी० ११४) [अथवा सुर हर्षिन हुए क्योंकि राक्षमोंक नाशक प्रभु प्रकट हुए, अब रावणजनित करेश पिटेण और सन्तोके मनमें आनन्दको मृद्धि हुई कि जिसको शिवादि ध्यानमें नहीं पाते उनके प्रत्यक्ष दर्शन हेग्छे। (बै०, रा० प्र०,] (ग) यहाँ प्रथम 'मीनल में द सुर्गीध बह बाज' लिखकर नव तीसरे चरणमें जन्दर 'बन कुमुमित गिरिगन 'इत्यादि लिखकर जनाया कि प्रथमके शीतल, मन्द और सुर्गान्धित होनेके करण 'बन कुमुमित गिरिगन 'इत्यादि लिखकर जनाया कि प्रथमके शीतल, मन्द और सुर्गान्धित होनेके करण 'बन कुमुमित' और 'सितामृन धारा' नहीं है अर्थात् यहाँ जो प्रथम घल रहा है वह बनकी आव्योंसे आनेक कारण मन्द हो यह बात यहाँ नहीं है अर्थात् नहीं है, यह वायु म्याधाविक हो शीनल, मन्द और मुर्गान्धित थो, किसी कारणमें शीनलता हो सो भी बात नहीं है, यह वायु म्याधाविक हो शीनल, मन्द और मुर्गान्धित थो, किसी कारणमें शीनल आदि नहीं है। प्रभुकी सेवाके लिये यन कुसुमित हो गये, शीनल मन्द सुर्गान्धित वायु चलने लगी इत्यादि।

ए प० प०—१ 'शोतन मद सुर्राभ वायु और वन कुस्मित' यह तो वसन्त ऋनुका सामान्य लक्षण है इसमें अवतारका वैशिष्ट्य हो क्या है?' इस शकाका समाधान 'सतन मन चाऊ से कहा है वसन्त तो 'काम कुसानु बढ़ाबनिहारा' होता है, उसमें मन्त्रोंके मनमें चाव नहीं होता, कामियोमें चाव होता है। इस समय मन्त्रोंको ऐसा अनुभव हो रहा है कि 'शोतल मद मुगन्ध वायु' भिवतरसको बढ़ानेवाला है, अत, वायुका स्वभाव रामजन्मपर बदल गया है। २ कामदेवनिर्मित वसन्त्रवणनमें वृक्षांका कुस्मित होना कहा गया है यथा— कुस्मित नव तक राजि बिराजा।' (१ : ८६। ६) इसी तरह अरण्यकाण्डमें भी वसन्त-वर्णनमें 'बिविध भाँति कुलो तक नाना।' (३ : ३८ ३) कहा एख है किन्तु यहाँ 'तक कुम्मिन' ने कहकर 'बन कुम्मित' कहा गया यह भेद करके जनाया कि वनके सभी वृक्ष फूलोसे ऐसे लद गये हैं कि वृक्षाद कुछ देखनेहीमें नहीं आते वनमें केवल फूल-हो फूल दीखते हैं।

वि॰ त्रि॰—'हरिषत सुर संतन्ह मन खाऊ' से देव संगक्ता आनन्दोद्रेक कहा, आयुरका नहीं। 'बर अस अबर हर्षयुत' से सृष्टिमात्रका सत्योद्रेक कहा।

टियाणी—२ (क) 'बन कुमुमिन ' इति। 'बन' कथनसे अनेक जातिक वृक्षांका यहण हुआ 'बन कुमुमिन' अर्थात् नाना जातिक वृक्ष पूल्ले हैं, यथा—'मदा सुमन फल महित मब हुम नव नाना जाति।' (१।६०) (ख) 'कविहें सकल सितामृतथारा' इति। पहाइसे नदीको उत्पत्ति हैं, इमीम पहाइको कहकर तब नदीको उत्पत्ति कही, यथा—'भुवन चारि दम भूथर भारी। सुकृत मेथ बसीहें सुख बारी॥ रिधि मिधि मंपित नदी सुहाई। अभीग अवध अंबुधि कहैं आई।' (२१)। 'अम किह कुटिल भई उठि ठाढी। मानहु रोष तरिगति बाढी॥ पाप पहार प्रगट भइ मोई।' (२१३४) 'प्रगटी सुदर सैल पर मिन आकर बहु भौति। सरिना मब पुनीत जलु बहरीं।' (१।६४) स्वविहें सयल जनु निर्झर भारी। सोनित सर कादर भयकारी॥' (६।८६) इत्यदि —नथा यहाँ क्रमसे वर्णन किया। (ग) 'बन कुमुमित' कहकर 'गिरिगन मिनआग' कहनेका भाव कि पढ़ींपर वृक्षोंके उत्पर पूल फूले हैं और वृक्षोंके नाच पहाइपर मणियाँ विधर रही हैं तथा पहाइके नीचे अमृतधारा नदी बह रही है। (घ) पुन 'गिरिगन मिनआग' कहनेका भाव कि मणियंके खानंक प्रकट हो जानेसे सब लोग धनवान् हो गये और निर्देशों अमृतजल बहनेसे सब मनन पानसे सुखी हुए। (बै०) अथवा, पृष्णाञ्चलि देनेक लिये वन कुमुमित हुए, श्रीरघुनाथजीको नजर-भेट देनेके लिये गिरिगण मणिखानियुक्त हुए और अर्घ्य, आचमन आदि देनेके लिये निर्देशों अमृतसमान जल बहने लगीं (रा० प्र०)] (इ) यहाँ प्रथम उल्लास अलङ्कार है

नोट -३ प० प० प०-इन सर्वामे वायु हो बङ्धार्ग है यह सूनिकागृहनक पहुँचेगा। वन और सरित

स्थावर हैं वायु मन्द मन्द चल रही हैं, इसलिये वे पुष्योंको वहाँतक नहीं पहुँचा सकते, अत वनने सुगन्ध भेटमें भेज दिया और सरिताने अपने जलकी शीतलताको वायुके साथ प्रभुको सेवामें भेज दिया

नोट-४ वसन्तवर्णनमें प्रथम कुम्भित वृक्षांका वर्णन होता है तब जिविध वायुका। १ ८६ ६ १ १२६ २ ३, ३। ४०। ७ ८ देखिये पर यहाँ क्रमभंग है और बीचमें मुर सतोंका वर्णन है। इससे जनाया कि ब्रह्मलोक जिविध वायु तथा इन्द्रलोक और नन्दनवनको वायु जब नीचेकी तरफ बहने लगी तब ब्रह्मलोकसे इन्द्रलोकतकके सुरोंने जान लिया कि भगवान्के प्राकट्यका अवसर आ गया। अत उनको हर्ष हुआ, केवल जिविध वायुसे हर्ष नहीं हुआ क्योंकि वह नो वहाँ सदा सुखद बहना हो है। जब वह बायु श्रीअयोध्याजीमें पहुँचा और भिक्तरस बढ़ानेवाला उहरा तब सतोने जान लिया जिसमे उनके मनमे उत्साह बढ़ा।

## सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना॥५॥ गगन बिमल संकुल सुर जूथा। गावहिं गुन गंधर्व बरूथा॥६॥

अर्थ—जब ब्रह्माजीने वह (प्रभुके पक्ट होनेका) अवसर जाना नव (वे और उनके साथ) समस्त देवता विमान सजा सजाकर चले॥ ५। निर्मल आकाल देवसमाजीने भर गया, गन्धवींक दल गुणगान करने लगे। ६॥

टिप्पणीं—१ (क) यहाँतक प्रभुके प्रगट होनेका अवसर कहा। 'जीह प्रभु प्रगट सो अवसर भयक' उपक्रम है और सो अवसर विग्रंब' उपमहार है। (ख) 'बिग्रंब जब जाना' का भाव कि प्रशानीके जानमें ही वह अवसर निश्चित हुआ। 'सकल सुर' कहनेका भाव कि सभी देवता भगवान्के मेवक हैं (ग) 'सो अवसर' अर्थान् जिसका उल्लेख ऊपर करने आ रहे हैं। अर्थात् जिस अवसरमें काल, पञ्चतन्त्र और चराचरमात्र प्रभुकी सेवा करने लगने हैं, उस अवसरमें उनका अविभीव होता हैं। इस समय ये सब सेवामे तन्पर हैं।—'जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल।' (१९०) यह कालकी सेवा कही, आगे टिप्पणी २ में पञ्चनन्त्रको मेवा दिखायी हैं। 'सीतल मंद सुरीभ बह बाज। से लेकर 'सिरितामृनधारा।' तक चराचरकी सेवा कही इत्यादि—उस समयकी विलक्षणनासे विरिष्ठ समझ गये कि प्रभु प्रकट होनेको हैं, उनके ही प्रकट होनेके समय यह सब बने होनी हैं (घ) 'चले' अर्थात् देवलोकसे श्रीअवश्वको चले। (इ) 'सकल सुर साजि विमान' इति। इससे देवनाओके मनका परम उत्साह दिखाया। (च) 'साजि' कहकर जनाया कि विमानोंको पनाका माला आदिसे आभूषित किया, अपनी-अपनी सेवाकी वस्तुएँ उनमे रख ली गन्धवेंने गानेके वाजे साथ ले लिये, फूल बरमानेवालीने फूल रख लिये नगाई वजानवालीने नगाई रख लिये। इत्यादि। (च) 'सकल सुर बले' इसीसे 'गगन संकुल सुर' कहा

टिप्पणी—२ (क) 'जीय स्थान ग्रह बार निधि सकल थए अनुकृत्त' से पाँचों तत्वांको अनुकृत्त होना कहा 'मध्य दिश्वम अति सीत न ग्रामा' इसमें आप वा तेज तत्व्वका अनुकृत्त होना कहा 'ग्राम' अर्थात् तेज अत्यन्त नहां है परंच सुखद हो गया। 'सीतल मद सुरिध बह बाऊ' से पवन तत्वकी, 'बन कुसुमित गिरिणम मिनिआरा' में पृथ्वो तत्त्वकी (क्योंकि गिरि पृथ्वो तत्त्व हैं) 'स्रविह सकल सिरितामृतधारा' से जल तत्त्व और 'ग्राम बिमल ' से आकाश तत्त्वको अनुकृत्तना कहो पञ्चतत्त्व अनुकृत्त हुए, यथा— क्योम पवन पावक जल शत दिमि दमह सुमगल मूल।' (गोतावलो १ २) (ख) संकृत्त=व्याप्त= संकीर्ण=भरी हुआ, निर्मल आकाश मुख्यूथोंमे व्याप्त हैं, यह कहकर आगे उनकी सेवा कहते हैं। गम्धवींके दल गुण गाते हैं, कोई फूल बग्याते हैं, कोई नगाडा वजाते हैं, कोई स्तृति कर रहे हैं। प्रथम गम्धवींका गाना त्रिखा क्योंकि समम्त सेवाओम भगवत् गुणगान विशेष सेवा है। बरूथ के बरूथ गा रहे हैं यह कहकर जनवा कि सभी सेवा कर रहे हैं, यही आगे कहने भी हैं—'बहु विधि लावहिं निज निज सेवा।' इस समय सब भगवान्को स्तृति करने आये हैं इस्तेम भगवान्के गुण गाते हैं, (ग) 'गगन विभल' यह आकाशकी शोधा कही। 'संकृत सुर्वृथा' यह भी अकाशकी शोधा है (ब) 'गगन विभल सकुल' ' इन ताल्य कि देवलो कोसे देवता चलकर श्रीअयोध्याचीके जपर आये, तब भागे भीड़ हो गयी, अवधके अर्थ कि देवलो कोसे देवता चलकर श्रीअयोध्याचीके जपर आये, तब भागे भीड़ हो गयी, अवधके अर्थ कि वतना अकाश है वह सब भर गया। (आकाशके) बांचमें व्याप्त होना नहीं कहा क्योंकि बीचमें

आकाश बहुत है और देव-बरूथ बरावर चले आ रहे हैं। अयंध्याजीक ऊपर आकाश कम है और सब देवलाओं के विमान वहाँ उहर गये हैं, इसीस भारी भीड़ हो गयी, अत 'गगन संकुल' कहा जब श्रीअयोध्याजीके ऊपर आये तब गन्धर्वगण गुणगान करने, पुष्प बरसान, नगाड़े बजाने और स्तुति करने लगे। [गीतावलीमें भी कहा है—'सुर दुंदुभी बजावहिं गावहिं हरषहिं बरषहिं फूल।' (१०२)]

प० प० प्र०—प्रारम्भमें विगन्नि और अनमें गन्धवींको कहकर जनमा कि ब्रह्मलोकसे लेकर गन्धविलोकनकके सब देवगण उपस्थित हुए। गन्धविलोक समस्त सुग्लोकोंक नीचे हैं यह तैनि० उ० ब्रह्मानन्दवल्लीमे ज्ञात होता है। नीचेसे उपरको क्रमश लोक इस प्रकार हैं—मनुष्यलोक, मनुष्यगन्धविलोक देवगन्धविलोक, पितृलोक आजान देवलोक, कमदेवलोक, सूर्याद और दिक्पाललोक, वृहस्मितिलोक ब्रह्मलोक अभीतक नागों और मुनियोका उल्लेख न होनेसे सूचित हुआ कि इनको समाचार पीछे मिला।

### बरषिं मुमन सुअंजुलि साजी। गहगह गगन दुंदुभी बाजी॥७॥ अस्तुति करिं नाग मुनि देवा। बहु विधि लाविं निज निज सेवा॥८॥

शब्दार्थ—गहगह=बड़ी प्रफुल्ला वा आनन्दके साथ, घमाघम, धूमधामसे, बहुत अच्छी तरह। लाथिहैं-लगते हैं। लाग व लाखना=लगाना =करना यथा—'तिज हरिचरन संगेज सुधारस रिवकर जल लय लायो।' (वि० १९९) 'गई न निजयर बुद्धि सुद्ध है रहे न राम लव लायो।' (वि० २०१) 'इहै जानि चरनह थित लायो।' (वि० २४३) 'बिषय बबुर बाग मन लायो।' (वि० २४४)

अर्थ—मुन्दर अङ्गलियोंमें फूलोंको सजा सजाकर पुष्पोको वदा करते हैं। आकाशमें नगाडे घपाचम बज रहे हैं ७॥ नगा, मुनि और देवना स्तुनि कर रहे हैं और बहुन प्रकारमें अपनी-अपनी संवा लगाते हैं ८।

टिप्पणी—१ (क) 'बरबहिं सुमन सुअंजुलि माजी' इति। 'बरबहिं' से जनाया कि निर्न्तर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, अन्तर नहीं पड़ने पाना। 'गहगह' से जनाया कि जोर-जोरसे बजा रहे हैं। 'माजी' का भाव कि जो फूल भारी हैं या कठोर हैं। इनकी कली बनकर बरमाते हैं जिसमें किसीके लगे नहीं 'सुअंजुलि माजी' से जनाया कि विधिपूर्वक पुष्पकी वृष्टि करते हैं। फूलोंकी पैंग्नुरी अलग-अलग करके हाथोंकी अञ्जलियोंमें भर-भरकर बरमाना देवविधि है जिसे 'पुष्पञ्चित' कहते हैं। पुष्पवृष्टिद्वारा अपन हर्ष और माङ्गलिक समयकी सूचना दे रहे हैं। (ख) 'अस्तुति करिहें 'इति। प्रथम म्वगंवासी देवताओंका आगमन कहा और अब पातालवासी नाग देवताओंका स्तृति करना कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आनेमें दोनोंका साथ न था। बहााजीके साथ जो देवता चले वे स्वर्गमें आये, पुष्पवृष्टि करने तथा नगाड़े बजाने लगे, इतनेहीमें नाग पातालको आ गये; अत- स्तृति करते समय मबका मंग और समागम हो गया था, इसीसे वहाँ नाग, मृनि और स्वर्गके देवता सबको साथ लिखते हैं

वि० त्रि॰—जबतक देवतालोग मार्गमें गहे तकतक प्रभु प्रकट नहीं हुए। जब देवता अपने-अपने लोकोंमें पहुँच गये तब प्रकटे, अर्थात् उनके भी विश्वाम पानेपर प्रकटे 'जगनिवाम' का प्रकट होना मायाका पर्दा हटनेपर ही सम्भव है।

नोट—१ अभी तो प्रभु प्रकट नहीं हुए तब स्नृति अभीमें कैमी 7 यह शका उठाकर अमका समाधान भी लोगोंने कई प्रकारमें किया है. सन उत्मती टीकाकार लिखते हैं कि 'देवनाओंने देखा कि नो माससे अधिक हो गये प्रभु अभीतक प्रकट न हुए, अतएव घवरकार वे पून गर्भम्नृतिमें उद्यत हुए उस प्रकार भगवान्कों सुरित करा रहे हैं। यद्वा आश्चर्य प्रभावका उदय देख अपने कार्यके होनेकी प्रताित हुई तो हर्षके अतिरेकसे अवतारसे पहिले हो स्नृति करने लगे। तीसग्र समाधान यह किया जाता है कि यह सनातन रीति है कि जब जब श्रीरामावनार होता है नव तब प्रथम स्तृति होता है तब भगवान् प्रकट होते है।

टिप्पणी—२ '**यहु बिधि लावहिं निज निज सेवा'** डिन . '**यहु बिधि'** अर्थात् फूल बरसाकर नाच गाकर स्तुति करके, इत्यादि। यहाँ सेवा है जो उपहाररूपमं स्वामीको भटम लगा रहे हैं

# दोहा—सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम॥१९९॥

शब्दार्थ जगनिसाम=जिनकः विश्वपात्रमें और जिनमें विश्वमात्रका निवास है। अर्थ—समस्त देववृन्द विनती कर करके अपने अपने धाममें पहुँचे। जगत् मात्रमें जिनका निवास है, जो समस्त लोकोंके विश्रामदाता हैं वे प्रभु प्रकट हो गये\*॥ १९१

टिप्पणी—१ पूर्व सब देवताओंका आगमन लिखा—'चले सकल सुर साजि विमाना।' इसीसे अब उनका जाना लिखते हूँ —'पहुँचे निज निज धाम।' पूर्व लिखा था कि 'सो अवसर विगेष जब जाना। धाने ' जिमसे यह ममझा जाता है कि ब्रह्मलोकक सब देवता अगये, अन्यत्रके नहीं, यह संदेह निवारण करनेके लिये यहाँ 'पहुँचे निज निज धाम' लिखा। अर्थान् समस्त देवलोकोंके देवता आये थे ब्रह्मलोक सब लोकोंके उत्पर है, अब ब्रह्माजी ब्रांअवधको चल तब मब लोक बीचमें पड़े। ब्रह्माजी सब लोकोंके देवताओंका साथ लेते हुए अवधपुरीके उत्पर आये

टिप्पणी—२ (क) 'अणिनवास प्रभु प्रगटे' इति। अर्थात् प्रभु कहींसे आये नहीं, वे तो जगत्में सर्वत्र पूर्ण (रूपण) हैं, यथा—'दंशकाल दिसि विदिसिंह याहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं।' (१८५ ६) हात्पर्य कि वहींसे प्रकट हो गये। श्रीरामजी ब्रह्मक अवनार स्वय ब्रह्म हैं, यथा—'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा॥' इसोसे उनका कहींसे आना न लिखा, ब्रह्म कहींसे आना नहीं। [(ख) मनु-शतहपाजीक सामने प्रकट होनेपर कहा था कि 'भगतबख़ल प्रभु कृषानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥' (१४६ ८) वहीं प्रभु इस समय प्रकट हुए हैं यह निश्चय करानके लिये यहाँ भी 'जगिनवास प्रभु प्रगटे' कहा। विश्वास और जगिनवास पर्यय शब्द हैं इसी प्रकार मंदोदरीने 'विस्वरूप रघुवंसमिन।' (६ १४) 'जगमय प्रभु' और 'वास सवगावर रूप ग्रम भगवान।' (६ १५) कहा है। (ग) 'जगिनवास' का प्रकट होना 'विधि' अल्कार है। 'प्रगटे' शब्दमें इंश्वरप्रतिपदनको 'लक्षणामूलक गूढ व्यग' है कि भगवान् जन्मे नहीं, स्वत, प्रकट हुए (वीगकवि)] (घ) 'अखिल लोक विश्वाम' का भाव कि प्रभुके आविभावका समय लोक-विश्वामदाना है यथा—'पावन काल लोक विश्वाम।' और स्वयं प्रभु 'अखिल लोक विश्वामदाना' है। [पुन-, भाव कि विश्वमें तो प्रभुका सदा निवास रहना ही है, गुप्त भावसे प्रत्यक्ष भावमें प्राप्त हुए जिसमें सप्पूर्ण लोकोको भी विश्वाम हो (मा० त० वि०)]

नोट—१ यहाँ देवनाओं का चला जाना कहते हैं और अग्ने १९६ (२) में पुन कहते हैं कि 'देखि महोत्मव मुर मुनि नागा। चले भवन बरनन निज भागा॥' बाचमें कहीं दुवारा आना वर्णन नहीं किया गया तब दुवारा घर जाना कैसे कहा गया? इस शंकांक समाधानके लिये कुछ लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं कि 'देववृन्द अपने अपने धाम (लोक) भे विभनी करते हुए (श्रांअयोध्या) पहुँचे (उसी समय) जगनिवास प्रभु प्रकट हुए ' और किसोका मन है कि सब नहीं चले गये थे, जो विशेष वैभववाले थे में स्तृति करके चले गये वैभव त्यागकर याचक बनकर निछावर लेनके लिये शीग्र ही फिर आवेंगे और सबोके साथ मिलकर उत्सव देखोंगे, यथा—'गम निछावरि लेन हित हिंद होहिं भिखारी।' (बै०) जो सामान्य थे वे रह गये थे, उनका जाना दूसरी जगह कहा, क्योंकि आनेपर लिखा था कि 'चले सकल सुर' और यहाँ केवल 'सुर समूह' पद दते हैं मा० त० वि० कार स्तृति करके चले जानेका कारण यह लिखते हैं कि इतनेहीं रात्वणंक खूबर पानंका भय मानकर चल दिये और पाँडजीका मत है कि प्रभुका अवतार प्रकट न हा जाय इस विचारसे (विशेष विभववाले) देवता चले गये। जैमा पूर्व कहा भी है, 'गूल रूप अवतर उसम् गएँ जान सब्धु कोड़।' (४८)

<sup>\*</sup> अर्थाज्य— प्रव जगत्रिवास अखिललाक विशामदाना प्रभु प्रकट हुए तब सब देवसमूह विनता करके अपन-अपने धाममे पहुँचे (पं॰)

श्रीरामदास गौड़जी—'टीकाकारोंने लिखा है कि देवना अपने-अपने लोकको चले गये परतु क्या देवताओंके चले जानेका यह मौका है? कीन अधागा ऐसे अनुपम अवसरपर अवधसे चला जायगा? 'सरकारके शरीरके एक-एक परमाणु देवताओं और पार्थदोंके ही बने हैं। यह अवसर प्रकट होनेका है 'सो अवसर विरक्षि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना॥' फिर सब देवता विनती करते हैं कि हमें शीघ्र ही अपने अपने धामपर पहुँचनेकी आजा हो, फिर आजा पाने ही उस दिव्य शरीरके सभी अवयव निजनिज धामपर पहुँच जाते हैं। यही दिव्य शरीरका प्रकट होना है। 'जगनिवास' और 'अखिल लोकविश्राम' साभिप्राय शब्द हैं जो प्रकट होनेकी विधि बताते हैं और विराद प्रभुके विचित्र विग्रहका पनी देते हैं। इस तरह 'निज निज धाम'= 'सरकार (ग्रभु) के अङ्ग-अङ्गमें '

प० प० प्र०—प्रो० गौड़जीने जो लिखा है वह सत्य है। 'सर्वदेशमयो हरि: 'जिनके रोम-रोममें अनन्त ब्रह्मण्ड हैं उन प्रभुके प्रकट होनेवाले विग्रहमें देवोंने अपने-अपने अंशसे अपने-अपने धाम-(स्थान-) में प्रवेश किया। चन्द्र मनमें, आदित्य नेत्रोंमें, शिव अहंकारमें, ब्रह्मा बुद्धिमें, इन्द्र पाणिमें, बायु त्वचामें, वहण जिह्नामें और अगिन वाणीमें—इस प्रकार निज-निज धाम पहुँचे। मानसमें ही प्रमाण है। यथा—'लोक-कल्पना बेद कर औग-अग प्रति जासु।' 'अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस विन महान।' 'पद पाताल सीम अज थामा। अपर लोक अंग-अग विश्रामा॥'—'यहाँ 'धाम' शब्द हो है। जिस-जिस अज़में जिस-जिस धामको विश्राम है, उस-उस धामके देवता पहुँचे। ब्रह्मधाममे लेकर पातालतकके सभी धाम भगवान्के विग्रहमें हैं। (भा० १०। १४। ३३) ब्रह्मम्तुनिपर श्रीधरी टीका देखिये।

पे० पे० प्र०—इस दौहेके आगे एक भी चौपाई नहीं है। दौहा १९२ का प्रारम्भ छन्दसे ही हुआ है। मानसमें ऐसे स्थान १३ हैं—दौहा १८६ ब्रह्मस्तृति, दो० १९२ कौसल्यास्तृति, दोहा २११ अहल्या-स्तृति, अरण्य दोहा ४ अविस्तृति, अरण्य दो० २० खरदूपणयुद्ध तथा वध लं० १०१ गवण युद्ध तथा वध, लं० १११ ब्रह्मस्तृति लं० ११३ इन्द्रस्तृति, उनर १३ वेदस्तृति, उ० १४ शिवस्तृति, उ० १०१ किलवर्णनः उ० १०२ किलवर्णन और रुद्राष्ट्रक दो० १८० ब्रह्म अहल्यास्तृति और लं० ११५ में जो शिवकृत स्तृति है वह चौपाई छदमें है इससे उसे इस गणनामें नहीं लिया। इन स्थानोमें चौपाई एक भी नहीं होनेका कारण पाठकीकी बुद्धिपर छोड़ता हैं।

### छंद—भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥१॥

अर्थ—दीनीपर दया करनेवाले, कीसल्याजीके हितकारी, कृपन्तु प्रभु प्रकट हुए। मुनियोंके मनकी हरनेवाले उनके अद्भुत रूपकी विचारकर माता हर्षित हो रही हैं। १॥

टिप्पणी—१ (क) 'भए प्रगट' इति। प्रभुने प्रथम ही मनुजोसे 'प्रकट' होनेका एकरार किया था पथा—'होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे।' (१५२ २) अनएव 'प्रगट' हुए। (ख) 'कृपाला' का भाव कि अवतारका मुख्य कारण कृपा है, कृपा करके ही अवतार लेते हैं, यथा—'मुख्य तस्य हि कारुण्यम्' (शाण्डिल्य सूत्र ४९), 'हरिहें कृपानिधि सन्जन पीसा।' (१। १२१) 'कृपासिंधु मानुष तनु धारी।' (५। ३९) 'कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं।' (१। १२२)'सो प्रगट करुनाकंद सोभावृद अयजग मोहर्ह।' इत्यादि। (१। १३ ५) देखिये। (ग) 'कृपाला दीनदयाला' इति। भाव कि सब लोग गवणके अत्याचारसे दीन और दुखो हैं, अत सब लोगोंको आनन्द देनेके निये कृपा करि प्रकट हुए, यथा—'प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।' [पुन भाव कि प्रभु कृपाल है 'सबक ऊपर समनाका पालन करनेवाले हैं' अर्थात् सबको समान भावसे देखते हैं, वे ही दीनोंपर दया करके प्रकट हुए। (पा०) वा, जो समस्त लोकोपर कृपालु हैं तथापि दीनोंपर विशेष दयालु हैं वे प्रकट हुए। (रा० प्र०) अथवा, 'कृपाला दीनदयाला' कोसल्याजीके विशेषण हैं (रा० प्र०)]

पाठान्तर—रा० प०, पं० भागवतदासजीका एउ '*परमदयाला'* है, पर १६६१ वाली पोर्थामें *'दीनदयाला'* पाठ है। '*परमदयाला'* पाठमें भाव यह होगा कि अख़िल लोकपर दया की और इनपर 'परम' दयालु हुए। दर्शन देनेको प्रकट हुए, यह 'परम' दया है गौड़ बोका मत है कि 'प्रामद्याला' पाठ उत्तम है, क्योंकि कौसल्याजीको विवेक देनेका वादा है, उसे पूरा कर रहे हैं, इसीलिये यहाँ उन्होंके हितकारी भी हैं। 'दीनदयाला' में कीसल्याके लिये कोई विशेषता नहीं है। कौसल्याको दीन कौन कहेगा? 'दसरध्यरानि राममहतारी', 'कीरित जासु सकल जग माची' इत्यादि प्रमाण है। श्रीलमगोड़ाजो कहते हैं कि मेरी समझमें कृपाला और दीनदयाला शब्दोंका सम्बन्ध सारे विश्वसे है, कीसल्याजीक सम्बन्धवाला 'हितकारी' शब्द आगे मौजूद है। त्रिपाठीजी कहते हैं कि ब्रह्मदेवने जो स्तृति की थी 'जेहि दीन पियारे बेद युकारे इत्या सो श्रीभगवाना', उनकी उस प्रार्थनानुसार दीनोपर दया करके कौसल्या हितकारी, कौसल्याको कीर्ति दिगनव्यापिनी करने तथा वातसल्य प्रकट करनेक लिये प्रकट हुए

वैजनाथजी तिन्छते हैं कि जैसे ब्रह्माजीकी स्तृतिमें चारों कल्यांका परिचय है वैसे ही यहाँ भी चारों अवतारोंका हेतु जनाया गया है। प्रथम वैकुण्ठवासोंके दोनों अवतारोंका हेतु कहते हैं। क्योंकि ब्रह्माजीकी स्तृतिमें भी 'कृपाला' 'दीनदयाला' यहां दोनों शब्द आये हैं, यथा 'जो सहज कृपाला दीनदयाला करड अनुग्रह सोई।' (१८६) उन दोनो अवतारोंसे अदितिजी कॉसल्यामाता हुई। दोनोंसे (अर्थात् जब जलधर रावण हुआ और जब जय विजय रावण कुम्भकर्ण हुए, दोनों समय) देवना दीन दु,खी थे। उनपर कृपा करके प्रकट हुए।

टिप्पणी — २ 'कौसल्या हिनकारी' इनि । (क) 'कौसल्या हिनकारी' का अर्थ आगे स्पष्ट किया है। 'करुना-मुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संगा। सौ मम हिन लागी जन अनुगगी प्रगट भए श्रीकंता ॥'—यही हिन हैं कृपा करके मृतिकागार -(सौरी) में ही दर्शन देनेके लिये प्रकट हुए जहाँ केवल श्रीकौराल्याजी हो थीं। इस रूपका दर्शन केवल इन्होंको हुआ। [पुन , (ख) मानाका हित पुत्रद्वाग विशेषकर होता है। अथवा पूर्व शतरूपा शरीरमें अलौकिक विवेकका वरदान प्रभुने दिया हो है उमीसे 'कौसल्याजीके हिनकारी' कहा (प०) अथवा कोंसल्याजीका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये उनके कहते ही बालकरूप होनेकी दशत हो गये इसस उनका हितकामें कहा। या कॉसल्याजी कैकेयीजीके सबत भावसे सदा किनष्ट रहीं जैसा उन्होंने वालमीकीयमे दशरधजीसे कहा हैं, आज़दोस उन्हें उस क्लेशमें निवृत्त करनवाले हुए, अत हिनकारी कहा। या जिस रूपके विषयमें भगवान्ने नारदये कहा कि '**मर्वभूनगुणैयुंक्त नैवं मां ज्ञानुपर्हसि**' और अर्जुनसे भी कहा कि 'न नु मा शक्यमे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुपा।' (शीता ११ ८) रूप रूपको एक म्त्रीको अनिच्छित स्वयं ही दृष्टिगोचर करानेमे हिनकारी कहा। (माठ नठ विठ) अथवा, रावणने कौसल्याजीके जन्मसे ही उनके मरणके अनेक उपाय किये जैसा विश्रानसागर आदि ग्रन्थोंसे सिद्ध है पर आप बगवर परोक्ष रहकर रक्षा करते आये और अब उनके लिये पुत्रभाव ग्रहण किया अन '*कौमल्या हितकारी*' कहा (मा० त० वि०) (ग) यहाँ कौसल्या हिनकारी कहा, दशरथ हिनकारी क्यों न कहा? इसका कारण यह है कि पितासे माठाको बाल मुख विशेष होता है। अथवा श्रोकौसल्याजीने मृतिकागारमे चतुर्भुजरूप देखा फिर कुलदेव श्रोरङ्गजीकी। पृजा समयमे युगल शिशुलाला भी देखो और फिर विग्ट्रूपका भी दर्शन किया इस तरह शीघ्र ही थोड़े ही दिनोंमें इसको तीन बार ऐश्वयंरूपमे दर्शन दे प्रभूने इनके अलेकिक विवेकको दृढ़ किया, जिससे ये जन्मभर ईश्वर-भाव और पुत्र-भाव दोनों सुखोका आनन्द लूटेंगों और श्रीदशरधजी पुत्रभावमें ही पग्न रहेंगे, माथ ही इनको थोड़े ही कालतक श्रीरामजीका साथ होगा और कौसल्याजीको बहुत कालतक पुत्रसुख मिलेगा। अतएव 'कोसल्या हिनकारी' कहा (बाबा हरिदामजी) ज्ञानी भक्तोमें प्रथम कीसल्याजीका हित किया। इसी किशोररूपसे ज्ञानी लोगोंके पास जा जाकर उनका हित करेंग। हिनका अर्थ प्रीति कर ले तो शका समाधानकी आवश्यकता ही न रहेगी (ए० ए० प्र०) (पर मेरी समझमें 'हिनकारी' का अर्थ प्रीतिकारी करना खोंचतान हागा। ऐसा प्रयांग इस प्रमाणमे नहीं पाया जॉना)। (१। १४६ - ८) में जो **'भगनवछल'** कहा है वही यहाँ हिनकार्स' शब्दमें दिखाया। (प० प० प्रव)]

टिप्पणी—३ (क) 'जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भएऊ।' (१९०। ८) पर प्रसङ्ग छोडा था बीचमें

'अवसर' का वर्णन करने लगे देवताओंको सेवा और गर्भस्तृति कही अब प्रभुका प्रकट होना कहते हैं (ख) 'इगिवन महतारी मृनि मन हारी ' का भाव कि जिस रूपका ध्यान मृनि मनसे करते हैं, उसी रूपको श्रीकौसल्या अम्बा प्रत्यक्ष देख रही हैं (ग) यह रूप मृनियो अर्थान् मननशीलो, स्वाभाविक ही उदासीन, विवयरसङ्खे महानुभावोंके भी मनको हरण कर लेता है यथा -'सो प्रगट करनाकंद सोभावृद अगजग मोहई', इसीसे 'अद्भुत' कहा। तात्पर्य कि ऐसा मृषमानिधान कपनीय रूप दूसरा नहीं है। अथवा आयुधादि धारण किये हुए प्रकट हुए, इसमे 'अद्भुत' कहा। (च) रा० प्र० कार कहते हैं कि जो सबके पिता कहलाते हैं वे हमार पुत्र हुए, यह विचारकर हथित हैं अ० रा० में भी 'अद्भुत' शब्द आया है, स्था—'दशमे मासि कॉसल्या सुष्वे पुत्रमद्भुतम्।' (१।३।१३) अर्थात् कीसल्याजोने एक अद्भुत वालकको जन्म दिया प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रीकीमल्याजो समझो थीं कि उनके उद्दर्भ शिश्का जन्म होगा सो न होकर एक किशोरावस्थाका धनुवाणधारी (चा, शङ्कचळ्यदाम्बुन्धान) रूप ही सामने देखा तय बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्तम्भित-चित्रत हो गयों। इससे अद्भुत कहा। यह तो अलीकिक आश्चर्यकारक घटना हो है कि प्रमृतिके समय बच्चा हुआ ही नहीं और ऐसा रूप प्रकट हुआ।

पाठान्तर—'विकारी' का पाठरन्तर 'निहारी' हैं। सं० १६६१ १७०४ और भाव दाव की प्रतियों में धिचारी हैं यही पाठ उत्तम है, क्योंकि विचारका उनकी दयासे उदय हुआ और मुनिमनहारी अद्भुत रूप 'विचार' करके उन्होंने परात्पाकी स्तुति की। 'निहारी' पाठमें 'विचारी' का-सा चमत्कार नहीं है। (गीड़जी)

### लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभा सिंधु खरारी॥२॥

नोट--- 'अर्थभाग कौसिल्यहि दीन्हा' (१९०। १) से 'नयन विसाला सो' तक १६६१ की प्रतिमें नया पन्ना है।

अर्थ—नेत्रोंको आनन्द देनेवाला श्याम मेघोंके समान श्याम शरीर है। भुजाओमे अपने आयुध धारण सिये हुए (बा, चारों भुजाओमें अपने आयुध लिये हुए) हैं, भूषण और वनमाला पहिने हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, शोभाके समुद्र और खरके शत्रु हैं॥ २॥

दिप्पणी—१ (क) '*सोधन अभिरामा'* कहकर जनम्या कि भगवानुका अद्भुतरूप देखकर कौमल्याजीक नेत्रोंको अभिराम मिला। आगे 'तन् धनस्यामा' से रूपका वणन है। घनश्याम शरीर नेत्रांको अभिरामदाता हैं, यह कहकर जनाया कि शरीर 'मेघ' हैं, नेत्र 'चातक' हैं, यथा—'*लोचन चातक जिन्ह करि गखे।* रहेंहिं दरस जलधर अधिलाषे ॥' (२ १२८) [पुन 'लोचन अधिगमा' का भाव कि सभीक नेत्राको सुखी करनेवाले हैं यथा— बले लोक लोचन सुखदाता।' (२१९ १) 'करहु सुफल सबके नयन सुदर बदन देखाइ।'(२१८) 'कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिराषय्' के अनुसार यहाँ 'लोचन अभिराषा' और 'नयन विमाला' कहा गया है प॰ रामचरण मिश्र लिखते हैं कि 'मन अदिका त्यागकर नेवहोंको अधिराम क्या कहा? उत्तर—मेघवत् श्थामरतनेके सजानीय भावसं निजरूपको राशि देखकर, नेत्र आनन्दित हुए। भाव यह है कि इसी श्याम-राशिमेसे तिलमात्र श्यामता पाकर हम (नेत्र) सबको देखते हैं। दुसर, दर्शन क्रियाका आनन्द नेत्र ही जान सकते हैं यह श्यामरूप हो नेत्रोंकी 'निज निधि' है इसका अणुमात्र भाग पाकर नेत्रोंकी देखनेकी शक्ति है (२३२।४)'हर**षे जनु निज निधि पहिचाने।**' में टेग्डिये।(ख) 'धनस्यामा इति यहाँ मिणि का कमलकी उपमा न देकर घन सदृश श्याम कहनेमें भाव यह है कि मिण और नालकमल सबकी प्राप्त नहीं हो सकते और पेघ सबको स्वय आकर प्राप्त होने हैं। पुत्त पेघ शत्रु-मित्र भले वुर्ग सबको एक-सा देखते हैं। अमृत और विध दोनों प्रकारकी औषधको जल पहुँचाने हैं। इसी प्रकार प्रभुकी सबपर **ब**राबर दया है, यथा—'सब पर माहि बराबरि दावा।' (३ ८७) उन्होंने कृपा करके 'सकल पुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह' और शत्रुको भी वही मुक्ति दो जो शरभगादि ऋषियोंको दी था।]

### 'निज आयुध भुज चारी' इति।

मयककार इसका यह अर्थ करते हैं कि 'धनुष बाण और दोनों भुजाएँ—ये चारों शोभायमान हैं।' श्रीशतरूपाजीको द्विभुजरूपका दर्शन हुआ, अतएव यदि उनके सामने चतुर्भुजरूप प्रकट होता तो परतम प्रभुका वचन अविश्वसनीय हो जाता और वे व्याकुल हो जानों. जैसे सुतीक्ष्मजीके हृदयमें चतुर्भुजरूप आते ही वे व्याकृत हो गये थे। कौसल्याजीके प्रतीतिहीके लिये द्विभुजरूपमे प्रकट होना आवश्यक था और प० रामकुमारजी आदि कुछ महानुभावोंका मत है कि 'जैसे ब्रह्मस्तुति और आकाशवाणीमें चार कल्पका प्रसंग है वैसे ही यहाँ भी चार कल्योंकी स्तुति हैं। तीन कल्यके अवतार चतुर्भुजीमे द्विभुजी हुए। उनमें चतुर्भुजरूप प्रकट हुए। क्योंकि कश्यप अदितिको, इन्हींने घरदान दिया था। उनके सम्बन्धमें 'चारों भुजाओंमें चार आयुध शह्रुं, चक्रें, गदा, पदा धारण किये' ऐसा अर्थ होगा और, साकेनविहारी परतमप्रभुका निन्य द्विभुज षोडश वर्षका स्वरूप है। जिसका दर्शन मनु शतरूपानीको हुआ था, इनके सम्बन्धमें निज आयुध धनुषवाण हैं जो भुजाओं में प्राप्त हैं।' शब्दसागरमें '*चारी'* का अर्थ इस प्रकार दिया है —'वि० [मं० चर्गरन्] (१) चलनेवाला जैसे, आकाशचारो। (२) आचरण करनेवाला व्यवहार करनेवाला। जैसे, स्वेच्छाचारी विशेष—इस शब्दका प्रयोग हिंदीमें प्रायः समासहीमें रहता है।' इनके अनिरिक्त और भी अर्थ दिये हैं। कोई इमका अर्थ 'प्राप्त हैं' ऐसा करते हैं और करुणासिंधुजी लिखते हैं कि '**चर गतिभक्षणयो-'** धन्तु हैं, अधन् भुजाओंमें प्राप्त हैं यह अर्थ है यहाँ ऐसे क्लिप्ट शब्दोका प्रयोग किया गया है जो चामें कल्पेंक प्रमगमें घट सके। पं॰ रामकुमारजीने भी द्विभुज धन्धारी भगवान्के अवताग्वाले कल्पमें '*चारी'* का अर्थ 'प्राप्त हैं किया है। और पाँडेजी 'भुजवारी' का अर्थ 'निज आयुध धनुयको भुजा जिनकी खींचे हुए हैं' ऐसा करते हैं।

श्रीगोंड्जी लिखत हैं कि 'आयुध-समेन चारा भुजाओंका दर्शन इसिलये हुआ कि भगवान् साकेनिवहारीजीका प्रथम आविर्भाव नागयण अगैर सृष्टिके रक्षाधं विष्णुरूपमें हैं, जिस न्निग्रहमें दो भुजाएँ अधिक हैं और अधिक पार्यदाको सायुज्य होनेका गाँगव मिलता है। ऐसे अवसरपर सबका हौसला रखना हैं और साथ ही नागयण, विष्णु और परात्पर ब्रह्मका अभेद भी दिखाना हैं वस्तुत, कौसल्याजोंको। वयों 7 इसिलये कि शतकपाने अजिम तपस्या तो परात्परक दर्शनोंके लिये की थी और वासुदेव नारायणके लिये नम करके फिर पगत्परके लिये तम किया था, विधि-हिन्-हरमें और परात्पर ब्रह्ममें भेद समझा। उनकी खुशामदमें नहीं आये सरकारको और जगजननीको चुलाके ही छोड़ा। परंतु वर माँगनेमें शतरूपाने 'विवेक' भी माँगा। इसीत्निय चारो भुजाओं आयुध धारण किये अभेद दिखाने, श्रुतिके प्रमाण 'पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्यूर्णमुदच्चते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाविशिष्यतेभ' को सार्थक करने और कौसल्याको इस अभेदता पूर्व वर और अवतारका प्रयोजन बनानेके लिये भगवान् इस प्रकार प्रकट हुए ' श्रीलमगोंडाजी लिखते हैं कि गाँडजीके अथमे मैं भो सहमत हूँ। अन्य अर्थोमें भुजन्नारीको खींचातानी हो जातो है।

मठ तर विठ कम त्यिखते हैं कि—(१) अथवा, महनको परोक्षाके लिये चार भुजाएँ दिखायों। भाव यह कि द्विभुजमें वरदान दिया था, अब चनुभुज होनेपर पहचानती हैं या नहीं अथवा, इससे मूचित करते हैं कि हे माता तुम्हारे इष्टदेव जो चनुभुज श्रीरङ्गजों हैं वह मैं ही हूँ अथवा (२) इस ग्रन्थमें गुमचिति है, यथा 'रामचितिनमर गुम मुहावा।'(७। ११३) अत गर्भ और जन्मलीलामे विश्वामित्रागमनतक कश्यप अदिति दशरथ कौमल्या रहे जहाँ विष्णुभणवान्का वरदान था। अतः 'कोमलपुरी प्रगट नरभूपा' गगन गिरा है। विवाहमे वनगमनतक स्वायम्भुव मन् शनकपा दशरथ कौमल्यारूप परिकार रहे व्योंकि युगल स्वरूप देखकर पुत्र होनेका वरदान चाहा था। इत्यादि।

श्रीजानकोशरणजी लिखते हैं कि 'चर' का अर्थ 'गमन' है इस प्रकार अर्थ है कि 'निज आयुध धनुष बाण दोनों हाथोमें फेरते और मन्द मन्द मुसकाते प्रकट हुए'। फेरनेको बान सदासे हैं हो, यथा—'कर कमलिह धनु सायक फेरत। जिय की जरिन हरत हैंसि हेरत॥''दुहुँ कर कमल सुधारन बाना।'अथवा 'भुज पालनाभ्यवहारयोः' अर्थान् अर्थ धर्म, काम और मोक्ष इन चारोको जो भोगे वह भुजचारों। पुन, धामपरत्य रूपपरत्य यशपरत्य और नामपरत्व इन चारों परत्वोंसे जो जगन्को पाले वह 'भुजकारी'है । अगले चरणमे 'सोभासिधु खरारी'कहा है खरारि विशेषण श्रीरामचन्द्रजीका है। इस गुणविशिष्ट नामसे द्विभुजका प्रकट हाना निश्चय किया। विष्णुभगवान्के नाममें मुरारिके सिवा खरारि विशेषण कहीं नहीं है। (मानम अ० दोषक)

अ० रा० में श्रीम्त्रारायण वा विष्णुभगवान्के अवतारको कथा है उससे भगवान् मानाके सामने प्रथम चतुर्भृजरूपसे प्रकट हुए हैं, यथा---'पीनवासाश्चनुर्भृजः॥ १६॥ श्राह्मचक्रगदापदावनमालाविशिजितः॥ (१ । ३। १७) वालमीकिजो 'कौसल्याजनयदामम्॥'(१ , १८ । १०) लिखते है अर्थात् कौमल्याजीने रामको जन्म दिया जिससे द्विभुजरूपहोका प्रकट होना पाया जाता है।

किसीका मत है कि धम्तुन यहाँ 'चारी' पाठ लोगोंने बना दिया है। म० १६६१ को पोधीका यह पत्ना नया है। 'धारी' को 'चारी' पढ़कर लिखा गया है। 'धारी' के अर्थसे शङ्का नहीं उठती परन्तु यह पाठ किसी पोधीमें सुना नहीं गया है जिसक आधारपर ऐसा अनुमान किया जाय। किसीका मत है कि 'चारी' को धारी' बनानेको चंटा की गयी हैं

नोट—१ 'निज आयुध' कहनेमें भाव यह है कि 'यांद शह्नु, चक्र गदा और पदा कहें तो केवल विष्णुका बाध होता है और ग्रन्थकार द्विभुज पगत्परका भी कहना चारते हैं। यदि धनुष वाण कहें तो केवल पगत्परका बाध होता है और ग्रन्थकार केवल पगत्परको भी नहीं कहना चारते। इसो हेतु दानोका प्रबोधक 'निज आयुध' पद दिया इससे दोनों काम बन गये। (पंट रामकुमारजी)

पं० रामकुमारजीके भाव अरण्यकाण्ड ३२ (१) में देखिया वहाँ छप चुके हैं अत यहाँ नहीं दृहराये जाते नोट—२ पजाबीजी यह शङ्का उठाकर कि 'चक्र और गदा की आयुध हैं पर शङ्का और पदाको आयुध कैसे कहा ?' उसका समाधान यह करते हैं कि इनको आयुध कहकर जनाया कि ये अलामुंखी शङ्ग (कामादि) के नाशक हैं जैसे चक्र और गदा बाहरके शङ्गुओक। शङ्किके दर्शनमें मायाका बन जाना रहता है और कमलके प्रभावसे अविद्याका नाश होकर ब्रह्मभावको प्राप्ति होनों हैं (माठ तठ विठ, भक्तिसबोधिनो टोका भक्तमाल)

टिप्पणी—२ (क) 'भूवन बनमाला' इति। कप कहका अब आभूषण कहते हैं 'भूषण' शब्द में आभूषणोंका ग्रहण हुआ। यदि कुछ नाम गिनाते तो उनवेहोंका ग्रहण होता, इसीसे केवल 'भूषण शब्द दिया। 'वनमाल' कई प्रकारक फूलों तथा तुलमीमक्रते आदिये बनाया हुआ है 'यथा—'सुंदर पट पीन विस्त भाजत बनमाल उसी तुलमिकाप्रमृत सीधत विविधिविध बनाई म' (गोनावली) [अठ राठ में इनसे मिलता हुआ श्लोक यह है—' बनमालाविगिजता॥ कन्नणारमम्भूणीवशालोत्मलनोचनः। श्रीवत्महारकेयूर-तृपुगिविध्यणः॥' (१ ३।१७१८) अर्थात् करणारमपूर्ण कमलदलके समान विशाल हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और मूपुर आदि आभूषणोंसे विभूषित हैं। वनमाला विग्रजमान है।] एख। 'सोभामिध् खरारी' का भाव कि आपक गोभा समृदमें खर भो इव गया था अर्थात् शत्रु भी मोहत हो गया था यथा—'हम भिर जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरनाई म' (३,१९) तोन कल्यामें जिनमें चत्र्भुज भगवात्का अवतार है उनमें 'खरारी'=खल वा 'दुष्टों' के अरि। और द्विभुज धनुधारी भगवान्के अवतारमें 'खरारी का अर्थ 'खरद्यण्यक अरि' है। 'ल' को ठैर 'र' का प्रयोग बहुत जगह प्रन्थकारने किया है यथा 'बिनु जर जारि करें मांइ छारा॥' 'अस्थ सैल मरिता नम जारा॥' (६।१५ ७)

केर—३ कि अन्यधिक शोधा वा सुन्दरताको लक्ष्य कराना यहाँ अधियेन है अनएव शोधासिधुके साथ ही 'खरारी' शब्द दिया गया। 'खगरी' शब्दम 'भाविक अलंकार' है, क्याँकि अभी 'खर' राक्षसकी वध नहीं हुआ किंनु अभीम भविष्यको कान कह दो गयी। वीरकवि अथवा उन्होंने भगवान्से विवेकका वरदान माँगा था, यथा—'सोड़ विवेक सोड़ रहिन प्रभु हमिंड कृषा किर देहु॥ (१।१०) और भगवान्ने उनको अलौकिक विवक दिया भी, यथा 'मानु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न मिटिह अनुग्रह मोरे॥' (१५१ ३) प्रभुको कृषासे कौसल्याजाको अलौकिक विवक है अत्यव भविष्यकी बान यहाँ स्नुनिम कहनी हैं। जब कि ये जानती ही हैं कि ये परतम प्रभु हैं जो भक्तोंके लिये लीलानन धारण किया करते हैं

तब तो वे यह भी अवश्य समझती हैं कि पूर्व जब जब रामावतार हुआ है तब-तब खरदुषण इनकी शोभासे मोहित हुए हैं। इस अवतारमें भी आगे चलकर उनको मोहित कर लेंगे, और इनका युद्धमें वध भी करेंगे, यह भविष्य जानती हैं और यह भी जान गयी हैं कि इन्हींका नाम सत्ययुग-त्रेतामें प्रह्लादने गाया था। यदि ये पहिलेसे 'खरारी' न थे तो इनका 'राम' नाम कैसे पूर्वहीमे जपा जाता था?

पिक 'खगरी' में कोई अमंगति नहीं है। खरदूषणादिके वधके समय भगवान्ने अनुपम मोहन रूप धारण किया था। इस रूपका जहाँ कहीं निर्देश है वहाँ किय 'खरारी' शब्दका प्रयोग करता है असगित समझनेवाले (खर+अरि=) 'कोमल, मंजु' इस तरह अर्थ कर सकते हैं। मिलान कीजिये—'सखर सुकोमल मंजु दोषरिहन दूधनमहित॥' यह भी स्मरण रहे कि भगवान्के समस्त नाम अनादि हैं—'कोड सुनि संसय कर जिन सुर अनादि जिय जानि॥' (१ १००) पं० रामकुमारजी खरेंमें यह भी लिखते हैं कि जहाँ-जहाँ अनेक रूप धारण करते हैं वहाँ-वहाँ 'खरारी' शब्दका प्रयोग प्राय किया गया है यहाँ चतुर्भुजसे द्विभुज हुए, अत: 'खरारी' कहा।

१ शका—'प्रथमहि बालकरूप धरि प्रगटे किन सुरसउ। अद्भुत रूप दिखायनो याको लख्यो न भाउ॥' समाधान—

'परखन पूरव ज्ञान मनु है थी भूली माच। निज स्वरूप ते प्रगट गए अवरहु भाव सुहाय॥ वर दीन्हों जेहि रूप ते जो निहें देखें मानु। मानै सुत सब जगत सम होइ न ज्ञान को घात॥ भावी बिरह न राखिहै प्राणं रूप यह जान । कौसल्या हितकारि पद देत ध्वनी यह मान॥ जिमि अद्भुत मम रूप तिमि अद्भुत करिहीं गाव। जनमकाल सब लखन मनो रूप दिखायो नाथ॥

२ शंख कमलको शस्त्र कैसे कहा ? उत्तर—'मोह रूप दसमीलि दर नासन बेदस्वरूप। कमल प्रफुक्ति हृदय करि नामन शोक अनूप॥' अर्थात् ये बाह्यन्तर-शत्रुओंका विनाश करनेवाले हैं

इ. 'कल्प चतुर्थ प्रसंग में रामजन्म को हेतु। मनु स्वयंभु तप देखि प्रभु आए तिज साकेतु॥ तेइ दमरथ अह कौसिला भए अवध मह आइ। जन्मकाल केहि हेतु प्रभु विष्णुरूप दरसाइ?' उत्तर—'विष्णु आदि अयदेवता सोऊ मेरेहि रूप। निज माता के बोधहित धर्यो चतुर्भुज रूप। यह बोध दृढ़ करन पुनि है किर विश्वसरूप। विष्णु आदि सब देव से लखु यम रूप अनूप॥ श्वारि भुजा ते सूच हरि चतुर्व्यूह मोहि जान। वासुदेव आदिक तथा विश्वादिक हूँ मान॥ मात्रा चारि जो प्रणवके चारि भुजा मम अग। अंगी प्ररण श्वहा तिमि लखु प्रमरूप अभंग॥ चारी को प्रणवके चारि भुजा मम अग। अंगी प्ररण श्वहा तिमि लखु प्रमरूप अभंग॥ चारी कर ते नाशिहाँ चागी दुख के हेतु। कालक कर्म स्वभाव गुण जनु प्रभु सूची देतु॥ त्रेना त्रय पद धरमके वर्ष्या है जग माहिं। चारों पद पृश्न करों चारों कर दरसाँहिं॥ चारि भुजा ते सूच प्रभु नृप नयके यद चारि। सो सब मेरे हाथ हैं जानत खुध न गैवार॥ चारिहु बिधि मोहि भजत जन चारि भुजा तेहि हेनु। हरत दुख दै ज्ञान पृनि धन दै मोक्षहु देतु॥ भिक्त परिक्षा करन हित प्रभु निजरूप दुराइ। द्विभुज राम साकेत मनु भए चतुर्भुज आइ॥ (पथा) 'भूपरूप तब राम दुरावा। इदय चतुर्भुज रूप दिखावा॥'

सूचत प्रभु धरि चारि भुज चारि बेद मोहि प्रोव। तेहि प्रतिकूलिह मारिहौँ राखौँ तिनकी सीव॥ निज भक्तनको चारि फल चारि भुजा ते देहुँ। चारि रूप अति चपल मन ध्याताके हरि लेहुँ॥ सूचत प्रभु भुज चारि ते चारि खानि मैं कीन। जारज अंडज स्वेदज उद्भिज सो कहि दीन॥

> कहं दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता। मायागुनज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥३॥

### करुनामुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भए प्रगट श्रीकंता॥४॥

अर्थ-दोनों हाथ जोड़कर बोलीं—'हे अनना में आपको स्तृति किस विधिमे (प्रकार) करूँ। वेद पुराण आपको माया गुण और ज्ञानसे पर और परिमाणरहित कहते हैं। ३॥ जिसको श्रुति और मन्त करुणा और मुखका समुद्र तथा समस्त गुणोंका धाम (घर) कहते हैं वही अपने भक्तेपर अनुराग करनेवाले 'श्री' जीके पति आप मेरे हितार्थ प्रकट हुए हैं॥ ४॥

टिप्पणो—१ (क) 'केहि विधि करौं अनंना' अथान् आप 'अनन्त हैं, जब आपका अना ही नहीं है तब स्तृति किस विधिसे बन सकर्ना है, किसी भी विधिसे तो नहीं बन सकती यथा—'कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। अस्तुति करौं कवित विधि तोरी॥ महिमा अमित मोरि मित धोरी॥' (३) ११) (ख) 'मायागुनज्ञानातीत अमाना' यह निर्गुण ब्रह्मका स्वरूप है। उसीका अवतार और अवतारका हेतु आगे कहते हैं माया आदिसे परे हैं, यथ:—'ज्ञान गिरा गोतीत अज मायागुनगोपार। सोड सच्चिदानंदघन कर मर चरित अपार॥' मायासे भिन्न कहनेसे ही तन मनसे परे हो चुके, क्योंकि मनहीतक माया है यथा—'गो गोचर जहँ लग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ (३। १५। ३) [(ग) अमाना=मानरहित अर्थात् 'मीन कमत सुकर मरहरी' इत्यादि, ऐसे रूप भी धारण कर लेते हैं, उसमें किंचित् अपनी प्रतिष्ठाहीनता की परका नहीं करते। साकेत का वैक्ष्टादि लोकोंमे उतरकर पृथ्वीपर आकर नरवत् लीला करते. हैं, यह भी भगवान्के लिये हीन्ताकी बात है पुत अमाना॰मान (अर्थात् परिमाण) रहित अतुलित जिसका माप अन्दाज, या तोल न हो। अनंत=जिसका अन्त न हो। भनंत=कहते हैं।] (घ) 'कारुनासुखसागर''' ' यह समुण स्वरूप है करुणा अवनारका हेनु है—'मुख्यं नस्य **हि काभण्यं**' इति। (शाणिडल्यसृत्र) सुखसागर हैं, अत अपने भक्तेंको मुख देनेके लिये अवनार लेते हैं। 'सब गुन आगर' हैं अत. भक्तोक लिये जगत्में प्रकट होकर अपने गुणोंको प्रकट करते हैं--'सो**इ जसु गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जनहित** तनु धरहीं॥' प्रथम भायागुणक्षानानीन कहा। जबनक निर्मुण हैं तबतक गुणांसे परे हैं, जब सगुण हुए तब करुणा आदि दिव्य गुणोंके आगर हैं। निर्गुण बहामें गुण नहीं हैं इसीसे 'मायागुनज्ञानातीन अमाना' इतना ही बेद कहते हैं सगुण ब्रह्ममें गुण हैं, वार्णाका प्रवेश है इसीसे श्रृति और संत सगुण ब्रह्मके गुण गाते हैं—'करुन!····गवहिं शुनि संगा।''श्रुति संतु कहनेसे श्रुति और स्मृति सूचित हुए, क्योंकि स्मृतियाँ सन्तीकी बनायी हैं। पुन., [(ङ) भगवन्में अनेक गुण हैं. यहाँ केवल करणास्यगर, सुखसागर और गुण-आगर विशेषण देनेमें भाव यह है कि जो गुण श्रोक मन्याजीन दर्शन पनिषर स्वयं अनुभव किये 'अपने (हृदय-)में देखें उन्होंको से कहती हैं। जैसे कि-कौनल्याजीयर श्रीरामजीन बड़ी करुणा की इसीमें करुणामागर कहा। दर्शन देकर वडा सुख दिया, इसीसे सुखसरगर कहा और कॉसल्याजोको प्रभुने दिव्य गुण दिये अनएव गुन-आगर कहा। (च) माया गुण ज्ञानातीन=कार्यकपण माया रजनतम सन्वादि गुणां और विवेक-वैराग्यबद्सम्पत्ति मुमुश्रुनादि जानसे परे। (वै०)=त्रिग्कान्मिका मायाजनित ज्ञानसे परे। (रा० प्र०)]

टिप्पणी—२ 'श्रीकंत' पद भी चारों कल्पोंक प्रमङ्गोमें घटित हाता है श्रीरामतापिती उपनिषद् श्रीजानकीसहस्रताम और अध्यात्मरामायणदिमें संताजीका एक नाम 'श्री' भी है। वाल्मीकिजी भी यह नाम देते हैं और आनन्दरामायणमें तो यह लिखा है कि यह नाम सीताजीका हो है, लक्ष्मीजीको यह नाम पीछे मिला गोस्वामीजीने भी बहुत स्थानीपर श्रीजानकीजीके अर्थमें हो 'श्री' शब्दका प्रयोग किया है, यथा—'अथय बीच श्री सोहड़ कैसी।' (३। ७) 'श्रीसहित दिनकरबंग भूषन काम बहु छिंब मोहड़ी।' (७ १२), 'सदिप अनुज श्री सहित खगरी। बसनु मनसि यम काननचारी॥' (३ ११, १८) इत्यादि

टिप्पणी—३ 🐼 (क) मानाको अलॅक्कि विवेक है यथा 'मानु विवेक अलॉकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अनुगृह मोरें॥' इसीसे वेद-पुराण श्रुनि स्मृतिका प्रमाण देकर उन्होने भगवान्को स्तृति को। यथा—'मादागुनज्ञानातीन अमाना वेदपुरान भनता'. 'कहनामुखमागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रुनि सना' और 'ब्रह्मांड निकाया निगमिन माया रोम रोम प्रति बंद कहै।' (ख) यहाँ कौसल्याजीको मन तन और वचनसे भिवत दिखायी है। मूर्ति देखकर हर्षित हुई,—'हरिवत महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप बिचारी', यह मनकी भिवत है दोनों हाथ जोडना यह तनकी भिवत है और 'क्षह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों' यह वचनको भिवत है।

मेंट—बैजनाधजी लिखते हैं कि 'बंद पुरान धनता' तक वैकुण्ठवासी भगवान्के जो दो अवतार हुए उनकी स्नुति अदितिरूप कासल्याद्वारा कही गयी। आगे 'ककना सुख सागर" 'यह स्तुति हरगण रावणके लिये जो क्षीरशायी भगवान्का अवतार हुआ उसकी है।

ख्रह्यांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर सो खासी यह उपहासी सुनत धीर मित धिर न रहै॥५॥ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना घरित बहुत बिधि कीन्ह चहै। कहि कथा सुहाइ मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै॥६॥

शब्दार्थ-- उर=कोख, गोद (मंगलकोश) ⊨ उदर उरधासी=पुत्रभावसे प्राप्त होनेवाले।

अर्थ—वेद कहते हैं कि मायाक रचे हुए ब्रह्मण्डोंक समृह आपके रोम-रोममें है। वही आप मेरे उरमें रहे, यह उपहाम-(हैंसी-) की बात है। यह सुनकर 'धीर बुद्धि' थिर नहीं रहती। ५ । जब (माताको) ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराये (क्योंकि वे तो) बहुत प्रकारके चरित किया चाहते हैं। (उन्होंने) सुन्दर कथा कहकर मानाको समझाया कि जिस प्रकारसे वह पुत्रका प्रेम प्राप्त करे अर्थात् जिससे वह पुत्रभावसे प्रेम करे और वात्मण्यमुखका आनन्द तै। ६।

श्रीलमगोड़ानी—'उपहास' भाव हास्यरसका वह भाव है जिसे हास्यचरित्र स्वयं अनुभव करके अपने ऊपर भी हैंसता है। इसीको Sense of Humour कहने हैं। आलोचनाओं और शङ्कासमाधानोंमें बहुधा यह देखा जाता है कि हास्यरसको नीचा समझा जाता है। नुलमीदासजीने ऐसा नहीं समझा। देखिये, प्रकट होनेके समयसे ही हास्यरस भी मौजूद है और 'प्रभु मुनुकाए' में और भी साफ है।

टिप्पणी—१ (क) 'ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया ' इति। अर्थात् आपका ऐमा सूक्ष्म रूप है कि कोई जान नहीं सकता, सो आप मुझे दर्शन देनेके लिये प्रकट हुए पुन आपका इतना भारी स्वरूप है कि करोड़ों ब्रह्माण्ड एक-एक रोममें हैं सो मेर उदरमें बसे। तान्पयं कि मुझपर कृपा करके मुझको दर्शन देनेके लिये मूक्ष्मातिसूक्ष्मसे बड़े हुए और मेरे उदरमें निवास करनेके लिये बड़ेसे मूक्ष्म हुए (ख) पूर्व कहा कि आप मायासे भिन्न हैं— 'मायागुनज्ञानातीन ।' और यहाँ मायाके कार्यसे भी पृथक् होना कहा अथान् पायाके बनाये हुए ब्रह्माण्डोंमें आप नहीं हैं वरञ्ज ब्रह्माण्ड आपमें हैं [ब्रह्मांड निकाया कहकर आपको अनेक विराटोंका कारण जनाया। (रा० प्र०)]

टिप्पणी—२ (क) 'मम उर सो बासी यह उपहासी 'इति भाव कि जो सुनेगा वह यही कहेगा कि कौसल्याका उदर कितना भारी था कि जिसमे इनना बड़ा ब्रह्म रह सका, एव इनना बड़ा ब्रह्म कैसे अति छोटा होकर कौसल्याके गर्भमें रहा?

(ख) 'धीर मित थिर न रहें' इति यहाँ 'न रहें' यह वर्तमान किया कैसे दी, भविष्यिकया देनी था कि 'न रहीं' अर्थात् सुनकर धीरोंको मित स्थिर न रहेगी? इस शकाका समाधान यह है कि यहाँ कौसन्याजी अपनेको कहती हैं कि कराडों ब्रह्माण्ड आपके रोम रोममें हैं यह सुनते ही मेरी भीर बुद्धि रियर नहीं रह जाती अर्थात् चलायमान होनी है कि करोड़ों ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले मेरे उदरमें कैसे रहे [पर, पजाबीजी, पाँडेजी वैजनाथजी और सन्द श्रीगुरसहायलालजी 'धीर मित' से 'अन्य धीरों धैर्यवानों-को बुद्धि' एसा अर्थ करते हैं।] अर्थात् उनको बुद्धि डगमगा जाती है, जैसे सतीजी भ्रममें पड़ गयी

धीं कि 'ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ न्य जाहि न जानत बेद।' संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'अजन्मा ब्रह्मके प्राकृतवत् उत्पन्न होनेसे उपहास होगा इसका भाव यह है कि आप तो मेरे लिये केवल प्रकटमात्र हुए हैं पर कहलायेंगे कि अजन्मा होकर कौसल्यागर्भसंभृत हुए, इससे आपकी निन्दा होगी। यहाँतक कि धीर लोगोंकी भी बुद्धि बिगड जायगी। अर्थात् वे नास्तिक हो जायँगे कहेगे कि अज होकर वह प्राकृतोंके समान स्त्रीके मर्मस्थानका विषय होकर कैसे जन्म ले सकता है? वे इस बातको असत्य उहरायेंगे अथवा ऐसा कहनेवालोंको शाप देने लगेंगे।

नोट—१ इसमे मिलना हुआ श्लोक यह है—'जठरे तब दृश्यनो ब्रह्माण्डाः परमाणवः ॥ त्वं ममोदग्मभृत इति लोकान्विडम्बसे। भक्तेषु पारवश्यं ते इष्टं मेऽश्र रचूनम॥' (अ० रा० १ ३। २५ २६) अर्थात् आपके उदरमें अनको ब्रह्माण्ड परमाणुओंके समान दिखायी देते हैं। तथापि आपने मेरे उदरसे जन्म लिया ऐसा जो आप लोगोंमें प्रकटकर उन्हें मोहित कर रहे हैं उससे मैंने आपकी भक्तबत्मलता देख ली।

नोट—२ यह श्रीसाकेतिवहारीके अवतारवाले कल्पकी स्तृति है जो शतरूपा-कौसल्याजीने की है। (वै०) दिप्पणी—३ 'उपजा जब जाना प्रभु मुसुकाना' इति। (क) 'प्रभु' का भाव कि समर्थ हैं जब जैसा खाहें वैसा बना दें, ज्ञानीको मूढ़, मूढको जानो। यथा—'भलेहि मंद मंदेहि भल करहू।' (१३७। २) 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रयुपति करिंह जब सो तस तेहि छन होइ॥' (१२४) 'मसकि करिंह बिरिंख प्रभु अजिह मसक ते हीन।' (ख) हास्य आपको मत्या है। यथा—'माया हास।' (६ १५) 'बोले बिहिंस सराबरराया।' (१२८) ६) देखिये।—'हासो जनोन्मादकरी च माया।' आप तो अनेक नरनाद्य करनेको हैं, ज्ञान बना रहेगा तो माधुर्य लीलामें विद्य होगा, अतएव हैंसकर इनपर माया डाल दी, ज्ञानको ढक दिया, यथा—'ग्वालोऽयं मे हिरिः साक्षादिति ज्ञानमधी स्वभृत्। तदा जहास श्रीकृष्णो मोहयन्ति मायया' इति। (गर्गसहिता')

ज्ञानीके निकट चरित्रकी शोधा नहीं रहनी, जैसे म्याँगके ज्ञाननेवालेके निकट स्वाँगकी शोधा नहीं रहती। इसीसे ज्ञान न रहने पाया 'बहुत बिधि' अर्थात् जन्मसे लेकर परधामयात्रातकके समस्त चरित्र। [पुन- 'मुसुकाना' का भाव कि अभी तो ज्ञान बघारती हो, आगे जब वात्सल्यरसमें पगोगी तब यह सब भूल जाओगी। वैजनाधजी लिखते हैं कि यह मुस्कान दशादृष्टियय है विद्यामायाके वशसे शानगरसमय रूक्ष ज्ञान मिटाकर वात्सल्यरसमय-बुद्धि कर दी।]

टिप्पणी—४ (क) 'कथा सुहाई ' इति। हीन कल्पोमें यह कथा मुनायी कि तुम पूर्वजन्ममें करयप अदिति थीं और चौथे कल्पमें मुनायी कि तुम मनु शनरूपा थीं। तुमने हमारे लिये तप किया हम तुम्हारे पुत्र हों यह वर तुमने माँगा और हमने दिया। अहएव हम तुम्हारे पुत्र हुए तुमको पुत्रसुख देनेको प्रकट हुआ हूँ तुम वह सुख लूटो (ख) किमी कथाका नाम न दिया जिसमें सब कल्पोंकी कथाओका ग्रहण हो जाय (ग) तपसे भगवान प्रसन्न होकर पुत्र हुए, इसरेसे कथाको 'सुहाई' कहा। (घ) 'सुहाई' से जनाया कि मानाको पूर्वजन्मकी सुध नहीं रह गयी थी। (क्ष) जान उपजा तब मुस्कुगकर उसे दबा दिया और 'सुहाई' कथा कहकर अपनेमें माताको प्रेम कराया. क्योंक प्रेमोके निकट लीला बनती है ज्ञानीके निकट नहीं।

माता पुनि बोली सो मित डोली तजह तात यह रूपा। कीजै सिसु लीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥७॥ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड़ बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परिहं भवकृपा॥८॥

शब्दार्थ -डोली-फिर गयी, डिग गयी, चलायमान हुई चलनी हुई 'सीला' (शील)=शुद्ध पवित्र आचरण, स्वभाव, व्यवहार, यथा 'शुचौ तु चरिने शीलम्' इति (अमरकोश) दोहा १९८ (६) भी देखिये। अर्थ—(जब) माताको वह (जान) युद्धि परिवर्तित हा गयी, (तब) वह पुन (यो) बोली—हे तात यह रूप छोडिये और अत्यन्त प्रियशोल बालचरित कोजिये (क्योंकि) यह सुख परम अनुपम है॥ ७॥ माताके वचन सुनकर वे सुजान देवताओंके स्वामी बालक (रूप) होकर रोने लगे। इस चरितकां जो लोग गाते हैं वे संसाररूपी कृएँमें नहीं पड़ते, हरिपद प्राप्त करते हैं॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) 'माना पुनि **बोली**' इति। भाव कि प्रथम बोली धों, यथा—'कह दुइ कर जोरी', पर भगवान्ने हँसकर उनका ज्ञान हटा दिया। माताको सुन्दर कथा सुनाने लगे थे तब वह चुप हो गयी थीं, जब भगवान् बोल चुके, तब पुन. बोलीं। (ख) 'सो मिन डोली' इति। पूर्व इतना ही कहा था कि 'उपजा अब जाना ग्रभु मुस्काना' और अब कहते हैं कि—'सो मित डोली', इससे जनाया कि 'हास' और 'बुझाना' तथा 'कथा सुहाइ' कथन करना, यह सब ज्ञानको अपहरण करनेके निमित्त था। अब ज्ञान दूर हो गया और पुत्रभाव प्राप्त हो गया, इसीसे वह रूप तज देनेकी कहती हैं, अब बाललीला देखना चाहती है। सुतभाव प्राप्त हुआ इसीसे 'तात' सम्बोधन करती हैं। पूर्व ईश्वरभाव था तब 'श्रीकंत' 'अनंत' इत्यादि कहकर सम्बोधन किया था। [(म) शिशुलोलाको 'अति प्रियसीला' कहा, क्योंकि यह महा महा अलभ्य सुख है ब्रह्मादि देवता इसके लिये तरमते हैं। यथा*—'बिधि महेस मुनि सुर सिहात सब देखत* अबुद ओट दिये।' (मी० १।७) 'जा मुखकी लालमा लटू सिवमुकसनकादि उदासी। तुलसी तेहि सुखसिंधु कौसिला मगन पै प्रेम पियासी॥' (गी॰ ११८) उसमें मग्न रहनेपर भी तृष्ति नहीं होती, अत: 'अति प्रियसीला' कहा] पुन- 'अति प्रियसीला' का भाव कि प्रियशील तो ऐश्वर्य भी है पर माधुर्य्यलीला अति प्रियशील है '*परम अनूमा'* का भाव कि अनुषम मुख आपके रूपमें है, और परम अनुपम सुख आपको बाललीलामें हैं, यथा—'सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक संयनेतु लहेउ। ते वहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहिं सजन सुमित', 'सोड जानेकर फल यह लीला।' रूप त्यागकर चरित करनेको कहा क्योंकि भक्तोंको हरिसे आधिक हरिचरित प्रिय है। (पाँडेज़) लिखते हैं कि यह परम अनूप भुख है, इमलिये कि आपको बाललीलाका सुख हो और हमको माता होनेका सुख मिले। 'परम अनूमा' क्योंकि ऐसा मुख किसी औरको नहीं प्राप्त हुआ और जिन्होंने इन चरिनोंको देखा अथवा जा चरिनांको मुनेंगे वे सब समस्त सुकृतोंके पात्र हो जायेंगे यथा—'नुलासिदास ऐसो सुख रथुपनि पै काहू नो पायो न विये।' (गी० १ ७) 'ह्रेहैं सकल सुकृत सुख भाजन, लोचन लाहु लुटैया। अनायाम याइहैं जन्म फल नोतरे बचन सुनैया॥ भरत राम रिपुद्वन लयनके चरित सरित अन्दवैया। नुलसी तब के मे अजहुँ जानिबे रयुवर नगर बसैया॥' (गी० १। ९)]

नाट १ इससे मिलता हुआ शर्ताक यह है—'उपसंहर विश्वात्मनदो रूपमलीकिकम्। दर्शयस्य महानन्दवालधावं सुकोमलम्।।----' ( अ० रा० १ ३। २९ ) अर्थात् हे विश्वात्मन्। आप अपने इस अलीकिक रूपका उपसंहार कोजिये और परम आनन्ददायक मुकोमल वालधावका सुख दीजिये अतिप्रियशीला में 'महानन्दवालधावं सुकोमलम्' का भी भाव है।

टिप्पणी २ 'मृति बचन सुजाना रोदन ठाना ' इति। (क) 'सुजाना' का भाव कि प्रेम पहिचाननेमें आप 'सृजान' हैं—('नीति प्रीति प्रमार्थ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ', 'जानस्गेमिन कोसलराक')। प्रथम भाताको समझाकर प्रेम प्राप्त किया, यथा—'कहि कथा सुहाई मानु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम सहै। प्रेम प्राप्त होनेपर उस प्रेमको पहिचाना, अन्त करणको सुर्तावषयक प्रेम देखा। अंतएव 'सुजान' कहा। यथा—'अंतर प्रेम नासु पहिचाना। मृति दुरन्तम गति दीन्हि सुजाना॥' (अ० २७) 'देखि दयाल दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की॥' (२। ३०४) 'स्वापि सुजान जान सबही की। रुखि लालसा रहिन जन जी की॥' (२ ३१४) (ख) 'रोदन ठाना होइ बालक' इति। माताके चचन हैं कि यह रूप तजकर बाललोला कोजिये, अंतएव बालक होकर रुदन करने लगे, क्यांक जब बालक उत्पन्न होता है तब रोने लगता है। [श्रीलमगोइाजो लिखने हैं कि 'ठाना' शब्दमें एक ओर हास्यरस है तो दूसरी ओर 'जस काछिय तम चाहिय नाचा' वालो लीलाका प्राप्य हैं] (ग) 'सुरभूषा' अर्थात् सुरोंके रक्षक हैं। सुररक्षानिमित्त ही वालक हुए हैं, क्योंकि रावणको मृत्यु नरके हाथ है, यथा—'नरके कर आपन बथ बाँची।' और बालककी प्रथम लोला रुदन है, अत- रोने लगे हैं। इस तरह 'सुजाना' कहकर यह भी जनाया कि लीला करनेमें परम चतुर हैं कब क्या करना चाहिये यह सब जानने हैं। अतएव अत्यन्त प्रिय वाणीसे रुदन करने

लगे जैसा आगे स्पष्ट कहते हैं [बाबा हरीदासजी लिखन हैं कि सुजान होते हुए अजानकी तरह रोने लगे इसीसे 'सुरभूप' कहा सुरभूप है अर्थान् मायाची देवताओं के राजा हैं। 'रोदन ठाना' इस लीलासे पुत्रकं प्रसव होनेका सबको निश्चय कराया।]

प्रव संव—'होड़ बालक सुरभूषा' इति। 'होड़ बालक' से स्पष्ट है कि घोडशवर्षके नित्य किशोररूपसे आपने माताको दर्शन दिया था अब नित्यिकशोररूप छोड़कर बालक बन गये। इसके साथ 'सुरभूषा' का भाव यह है कि आपके लिय यह कोई बड़ो बात नहीं है, देवता रूप बदल सकते हैं और आप तो देवताओं के भी स्वामी हैं पुन भाव कि आप प्राकृत बालक नहीं हैं। किन्तु प्रकृतिपार हैं। प्राकृत बालक 'नरभूप' होते हैं भ कि सुरभूप देवता दिव्य होते हैं और ये देवभूप हैं इनका शरीर दिव्य चिदानन्दमय है

टिप्पणो—3 'यह चरित जे गावहिं' इति। (क) स्तृतिक अन्तमें ग्रन्थकार उसका फल वा माहात्म्य कहते हैं कि श्रीरामजीके जन्मचरित्र गान करनेमें पुनजन्म नहीं होता, यथा—'जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय मियसमेन दोउ भाइ। भव मग अगम अनंदु तेड़ बिनु श्रम रहे सिगाइ॥' (२ १२३) पथिकके दर्शनमें भवमार्ग दूर हुआ जैमा चरित्र है वैमा ही विकार दूर करता है। (कि यह स्तृति प्राय: सभी वैष्णवमन्दिग्रेमें आग्तीके समय प्रात काल गायी जाती है। (ख) 'ते न पगिहें भवकूपा' का भाव कि यद्यपि उन्होंने भवकूपमें पड़ने योग्य कर्म किये हैं तथापि इस चरित्रके गानमें वे भवकूपमें नहीं पड़ते पर च हरिपद पारे हैं।)

मोट—२ इसी तरह अ० रा० में भी यहाँपर माहात्म्य कहा है यथा—'संवादपावयोर्यस्तु पठेद्वा भृणुयादिष । स चाति मम सारूप्यं मरणे मस्मृति लभेत्॥' (१ ३,३४) अर्थात् जो इस संवादको पढे या सुनेणा वह मेरी सारूप्य मुक्ति पार्वणा और मरणकालमे उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी।

वोरकवि—१ वहाँ दो असम वाक्योंका समनामृचक भाव 'प्रथम निदर्शन अलंकार' है २—'ठाना' शक्यसे लक्ष्यक्रम विविधनवाच्यध्वनि हैं, जिसमे सबको बालकोत्पत्तिको एक माथ ही सूचना हो जाय।

## दो०—बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥१९२॥

अर्थ—ब्राह्मण मो देखता और संबंधि हिनाथ (प्रभून) मनुष्य अवतार लिया। शर्गर स्वेच्छारचित है, माया (सन्त्र राज तम वीनों) गुणों और डिन्डियोंसे पर है। १९२॥

दिगाणी १ विप्र आदिके हिनार्थ अवलाक्ष्यनमे तत्यायं यह है कि य सब राक्षमोद्वारा पीड़ित हैं, यथा—'काहिं अनीति जाड़ निहं खानी। सीदिहं विप्र धेनु सुर धरनी। तब-तब प्रभु धारे बिबिध सरीरा। हरिंहें कृणानिधि सजनपीरा॥' (१ १२, शिंशेननाथजी निखते हैं कि ब्राह्मण समीचीन शुभकर्मका स्थापन करते हैं (धेनु यह तथा पूजनहेन दृश दहां, घृत आदि देनों है। गाय वछड़ा और दूश-घेसे समारका हित करती है, उसके दृश सूत्र गोवर आदिसे पञ्चगव्य बनता है, सुर सेवा पूजा लेकर जगत्की रक्षा करते हैं और सन तो सहज स्वभावसे हो परहितनिरत होने हो हैं। अन्तएव इनके हितार्थ अवतार लेना कहा पून धेनुसे धेनुस्प पृथ्वीका भो ग्रहण है क्योंकि अवतारहेनुमें यह भुख्य हैं।

टिप्पणी ने विप्र धेनु सुर सन हित अवनार लिया पर अवनारसे कुछ इन्होंका हिन नहीं हुआ अपितु सबका हिन है। पूर्व कह आये हैं कि 'जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिललोक विशाम।' विप्रको प्रथम कहा क्योंकि अवनार लेने हो इन्होंका प्रथम हिन हुआ कि असरका द्रव्य मिली यथा—'हाटक धेनु बसन मिन नृप विप्रक कहें ही ही १९३) मनुजसे यह भो भाव निकल सकता है कि यह अवनार 'मनु' दशरथके लिये हैं।

टिप्पणी—३ 'निज इच्छा निर्मित तन् ', अरोर स्वच्छारचित है अर्थान् यह शरीर कर्मोंके सम्बन्धका नहीं है जैसा कि मनुष्योंका होता है यथा ''जेहि जेहि जोनि कर्मब्रम भ्रमहीं।' जोवोंके शरीर माया गुण इन्द्रियम्य होते हैं और प्रभुका शरीर इन नीनोंसे पर है—'चिटानंदस्य देह तुम्हारी' एवं 'अवतरेज अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी।' भगवान्ने श्रोमन्शनस्यानीसे कहा था कि 'इच्छाम्य नरबेष सँवारे।

होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे॥'(१५२।१) वही 'इच्छापय' तम बनाकर प्रकट हुए। मनुज- अवतार लिया क्याँकि विप्रधेन्-सुरसंतिहत मनुज-तमसे ही हो सकेगः—'रावन मरन मनुज कर जाचा।' मनुजके भाव पूर्व आ चुके हैं ['निज इच्छा' अर्थान् अपने संकल्पमात्रसे, प्राकृत पुरुषोकी तरह नहीं 'माया गुनगोपार' कहनेका भाव कि परम ऐश्वर्य त्यागे हुए नहीं है। यहाँ शङ्का होती है कि इच्छा वा संकल्पमात्रसे ता चराचरमात्र सभी रूप हुए, यथा —श्रुतिः एकौ इहं बहु स्याम्' तब यहाँ 'मनुज अवतार' लेनेम 'निज इच्छा' कहा सो क्यो ? मनुष्य अवतार क्यो हुआ ? इस शङ्काके निवारणार्थ कहा कि 'विष्र धेनु सुर संत हित' 'अर्थान् इन्हाने रावणके वधके लिये अवतार लेनेकी प्रार्थना की थी और उसको वर था कि नरके हाथ भरेगा (मान तन विन्)]

नोट—१ पूर्वाद्धीमें साधारण बात कहकर उनसाईम उसीका विशेष सिद्धानासे समर्थन करनेका भाव 'अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार है। २ श्रीबेजनाथजी यह रङ्का उठाकर कि 'गरीबके घर ऐसे अवसरपर ऐसी अवस्थामें दो एक स्त्रियाँ अवश्य रहती हैं और यहाँ तो चक्रवर्तीमहाराजकी पटरानियाँ हैं, फिर भला कैसे सम्भव है कि यहाँ (सृतिकागारमें और उसके निकट) कोई और न था? तो फिर भी किसी औरने न जाना, किसीमें स्तृति करते न सुना, दर्शन केवल कीमल्याजीको हुए यह कैसे मान लें?' उसका समाधान करते हैं कि यह भगवत्-लीला है—'सो जानइ जेहि देहु जनाई।' (भगवान् श्रीकृष्णके जन्मसमय भी देखिये, कितने पहरेदार वहाँ थे। माना-दिता बन्धनमें थे तो भी उस समय सब सो गये। इनकी बंडियाँ खुल गयीं, इत्यादि 'अति विवित्र भगवंत गति को जग जानै जोग।' भगवान् जिसपर कृपा किया चाहें उसपर लाखोके बीचमे भी कृपा कर देते हैं और दूसरेको कुछ भी पता नहीं चलता। यह बान नो अनुभवी भगवत्कृपायात्र हो जानते-बुझते हैं, दूसरोंको समझके बाहर है।)

#### ब्रह्मस्तुति ( दोहा १८६ छंद ) और काँसल्यास्तुति ( प० प० प० )

| श्रीब्रह्मार्ज      | 1     | श्रीकौसल्याजी                                              | श्रीब्रह्माजी          | श्रीकौसल्याजी                    |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| सुरनायक             | छंद १ | १ सुरभूपर छंद ४                                            | व्यापक छंद २           | १४ अमाना ( अग्रमेय )             |
| जनमुखदायक           |       | २ जन अनुसमी 🔑 २                                            | चरित पुर्नातः ,,       | १५ यह चरित जे गायहिं.            |
| असुरागी             | **    | <del>३ खगरि 💢 १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ </del> | मुकुंदा, भवभयभंजन      | १६ ते न पर्राहं भवकूण            |
| मिंधुमुता प्रियकंता | "     | ४ ऑकंना ,. २                                               | विगनमोहभूनि छंद २      | १७ मृनिमनहारी ( सगुनरूष )        |
| गोद्विजहितकारी      | **    | ५ विप्रधेनुसुर "हिनकारी                                    | बृंदा ध्यावहिं         |                                  |
| अद्भुतकरनी          | **    | ६ अद्भुतकाय - छंद १                                        | जेहि सृष्टि उपाई छंद ३ | १८ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया |
| मरम न जानै कोई      | ,,    | ७ मम उर सो बासी, थिर न रहें                                | अतिअनुगर्गा २          | १९ जन अनुगर्गा                   |
| सहज कृपाला दीन      | दयाला | ८ प्रगटकृपाला दीनदयाला                                     | भगवाना                 | २० प्रमु                         |
| करहु अनुगह          | **    | ९ तजहु तान यह रूपा परम अनूप                                | आकर्ह कोड नहिं जाना    | २१ ज्ञानातीत                     |
| अविनासी             | ., 2  | १० अनता                                                    | वेद पुकारे             | २२ जहि गावहिं श्रुनि             |
| मोती <del>नं</del>  | **    | ११ गोपार, गुन ( इन्डिय ) अनीता                             | युनमंदिर               | २३ सब गुन आगर                    |
| मायारहित            | 4,4   | १२ मायातीना                                                | मव विधि सुदर           | २४ सोभाग्विधु                    |
| परमानंदा            | छंद २ | १३ यह मुख यग्म अनूपा                                       | मुखपुंजा               | २५ मुखसागर                       |

ण्डे मनुशतकपाको जो दर्शन हुआ है, उससे भी पाटक मिलान कर ले। शन्दों भाव स्पष्ट हो जायेंगे। प० प० प्र०—कौमल्या स्तृति भग्णो नक्षत्र है। साम्य इस प्रकार है—(१) यह दूसरा स्तृति है और भरणी दूसरा नक्षत्र है। (१) इस स्तृतिसे हो समकथाका अरम्भ है 'राम कथा किलपनग भरती' कहा हो गया है। सकल विश्व आनन्द और उत्याहमें भर गया है और 'भ्रियते अनया इति भरणी।' (३) भग्णो नक्षत्रमें लोन तारे हैं। यहाँ 'माधागुनग्यानातीन अमाना वंद पुरान भनता, 'करुनामुखमागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति सता' और 'ब्रह्मांड निकास निर्मित माथा सेम सेम प्रति बेद कहैं, ये तीन तारे हैं भव यह कि समकथाकपिणों भरणी वेद-पुराण-श्रुति-संतोंके वचनोंको

लक्ष्य करके ही कही है। (४) भरणी नक्षत्रका आकार योनिसद्श हैं तांनो तारे एक ही प्रतिक्षे (4th. dimention) हैं। वेद, पुराण और सनोकं वचन समान महलाक हैं यह जनाया। योनि=जन्मस्थान कारण। और यह स्तृति अजन्मकं जन्मका कारण है। (५) भरणीका देवता यम है और यह स्तृति दुष्टोंका शमन, सयमन करनेवाले प्रभुकी ही है 'यमो दण्डधर- काल ' और 'कालकप तिन्ह कहें में भाता' एसे जो प्रभु हैं उनकी यह स्तृति है। यमका अर्थ विष्णु भी है। (६) दानि मुकृति धन धरम धामको 'यह नक्षत्रको फलश्रृति है और स्तृतिको फलश्रृति है—'यह बरित जे माविह हरियद पाविहें' (अर्थात् धाम पाते हैं) और 'ते न परिह भव कृषा' (अर्थात् मृक्त हो जाते हैं)। बिना धर्मके मृक्ति वा हरियद नहीं मिलता, और 'मृनिधन जन सर्वम' तो इस स्तृतिमें हो सवको साक्षात् दिया है। इसकी फलश्रृति हैं 'दानि मुकृति धन धरम धाम के।' सा 'खरारि' कहकर प्रभुद्वाग धर्मस्थापन कहा 'श्रीकंता' कहकर धनदान कहा 'हरियद' से धाम और 'न परिह भव कृषा' से मृक्ति कहा। (वि० त्रि०)

## सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चिल आई सब रानी॥१॥ हरिपत जहाँ तहाँ धाई दासी। आनँद मगन सकल पुरबासी॥२॥

शब्दार्थ - संभ्रम=आनुरतासे। शोघनासे। हर्यको त्वरासे। यथा—'सभ्रमोऽसाध्वसेऽपि स्यान्संबगादग्योरिप।' इति (मेदिनी) 'सहित सभा संभ्रम उठेउ रविकृत कमल दिनेसु॥' (२ २७४)

अर्थ-- बच्चेके रोपंका परम प्रिय शब्द सुनकर सब रानियाँ आनुरतासे वहाँ चली आयी १ । दासियाँ हर्षित होकर जहाँ नहीं दौड़ी गयों। सभी पुरवासी आनन्दमें मान हो गये २।

टिप्पणी—१ (क) 'सिसु रुदन' पर प्रसग छोड़ा था यथा—'सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड़ बालक ा' बोचमें इस चरितके गानका महातस्य कहने लगे। यथा—'यह चरित जे गावहिं हरियद **यावहिं ते म परहिं भव कूपा।** फिर अवतास्का हेनु कहा⊷'**विप्र धेनु सुर संत हित**। अब पुन इसी जगहसे प्रसंग उठाते हैं - सुनि सिसु रुदन ।' (ख) 'सिसु रुदन' को 'परम प्रिय बानी' कहनेका भाव कि पूर्व बाललीलाको 'अति प्रिय सीला' कहा था—'कीजै सिमुलीला अति प्रिय मीला' ।' शिशुरुदन बाललीला है। अतएव उसे परमप्रिय कारा। सम्भ्रम अर्थात् जल्दी आपेसे सच गतियोका हाँपत होना सृधित किया सब रानियाँ 'च*लि आई'* इससे जनाया कि प्रथम वहाँ कोई नहीं था। एकान्तमें भगवान्ने कॉमल्याजीको दर्शन दिये [*'सृनि'* और '*घलि आई'*' इन शन्दासे प्रतीन होता है कि सबको यही जान पड़ा कि बालक हमारं निकट ही रा रहा है। यह भगवन्-लीला है कि सबको अपने अपने महलामे या जो जहाँ धीं वहीं रुदनका शब्द सुनायी पडा। बाबा हरोदामजी किखन हैं कि 'सं**ध्रमस्त्रयमिच्छति भयमुद्वेगमाद**नम्' अर्थान् सम्भ्रम पद तीनको इच्छा करता है—भय, उद्गेग और आदर जहाँ जैसा देश काल हो वहाँ वैसा अर्थ जानना चाहिये। यहाँ आदर और प्रोतिका देश हैं। बैजनाधजी 'संध्रम' का भाव यह लिखन हैं कि सबको अत्यन्ते चाह थी कि गजाके पुत्र हो, इससे पुत्रको रोदन वाणी अत्यन्त प्रिय लगी अतएव वात्सल्यरस वश हर्षके मारं विद्वलवासे उनकी बुद्धि धमित हो गया इससे वे मृतिका गृहमें ही चली आयों सब रानियोंने रोना मुना इस कथनसे यह भी सूचित होता है कि गभाधानक समयसे सब दिन गिनती रहीं, मबको मालूम था कि आज कलमें पुत्रजन्म हानहीवाला है। सबका ध्यान उमी ओर था। इसीसे सर्वप्रथम उन्होंने रोना सुना और सबने सुना।]

वि० ति० सब महलांतक वाणी (रुदन) पहुँचो और फिर भी परम प्रिय है। परम उत्कण्ठा है अत र्शानयाँ स्वय चलों आ रही हैं दामी भजकर काई समाचार नहीं पुछवा रही हैं। पश्चिमे प्रमावकालकी वेदनाका कोई समाचार नहीं मिला। एकाएक शिशुरुदन हो सुनावी पड़ा।

टिप्पणी -२ (क) 'हरियत जह तह धाई दामी' इति। जब सब रामियाँ आयी तब उनके साथ ही साथ दासियाँ भी आयों। दासियोको काम करनकी आजा हुई तब वे जहाँ तहाँ दाँडी गयों। इन्हाँके द्वारा पुरवासियोंको खबर मिली। दासियाँ हर्षित हैं उनके हर्षका कारण पुरवामा उनसे पृक्षत हैं यथा - 'कहु कारन निज हरष कर पूछिंहें सब मृदु बयन।' [टामियाँ हर्षसे फूलो हुई उस समयके आवश्यक व्यवहारियोंको बुलानेक लिये दौड़ी चली जा रही हैं, लोग इस तरह जाते हुए देख पूछते भी हैं और स्वयं भी जहाँ-तहाँ कहती हैं। राजाके पुत्र न होनेसे सब दु खी थे, अग्निदेवके वाक्यसे सबको आशा लगी थी, वह सफल हुई अतएव सभी आनन्दमें मग्न हो गये हैं।] (ख) 'आनंद मगन सकल पुरवासी' इति यह कहकर जनाया कि सब पुरवासी आनन्दमें मग्न होकर जन्मोत्मव करने लगे, जैसे राजाने सुननेपर आनन्दमग्न हो जन्मोत्मव किया, यथा—'परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावह बाजा।' तथा 'सींचि सुगंध रवैं चौके गृह औंगन गली बजार। दल फल फूल दूब दिध रोचन घर घर मंगलचार।' (गो० १। २) (ग) [रोना सुनकर रानियों, दासियों, पुग्वासियों सभीका आनन्दमग्न होना अर्थात् कारण कार्यका एक सग होना 'अक्रमातिशयोंकत अलङ्कार' है]

प० प० प्र०—जैसे भानसमें केवल तीन गतियकि तम हैं, वैसे ही गीतावली, वालमी० रा०, अ० ग० और पश्चमण आदिमें हैं मानसमें तीनसे अधिक गनियांका उल्लेख कम से कम ३० बार मिलता है। भेद इतना ही है कि सर्वमन सग्रह हेनु ३५०, ७००, ७५० इत्यादि कोई निश्चित संख्या मानसमें नहीं दी एक उदाहरण पर्याप्त होंगे।—(१) 'प्रथम राम भेंटी कैकेयो। भेंदी रघुबर मानू सब।। (१ २४४)'गिहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपति अति रंका॥ युनि जननी चरनि दोड भाना। परे पेम स्थाकुल सब गाना॥' (१ २४५ ४)—यहाँ कैकेयो, रघुषर-मानू सब, सुमित्रा और (गम) जननी (कौसल्यां) सबका स्पष्ट उल्लेख है। (१) 'सृनि सिसु कदन परम प्रिय बानी। संभम चित्र आई सब तनी॥' (१। १९३ १) कौसल्याओं इन रानियोंमें नहीं हैं। यदि केवल तीन ही रानियाँ होतों तो 'सब' दो ही रही थीं, अनः कह सकते थे कि 'चित्र आई दुइ गनी' पर कहा 'सब'। इससे सिद्ध हुआ कि और अनेक रानियाँ थीं। (३) 'पृष्ठिहाँ दीन दुखित सब माता। पृष्ठिह जबहिं लखन महनागी। कहिहउँ कवन सेंदेस सुखारी॥ राम जननि जब आइहि धाई।' (२। १४६। १—३)—यहाँ 'सब माता', 'सुमित्रा' और 'कौसल्या' जीका स्पष्ट निर्देश है।

प्रव्यामीकं विचार पूर्व दोहा १८८ के नंट २ (प्रव्यांव) को पुष्ट और उसके अस्तिम विचारोंका खण्डन करते हैं

### दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहुँ ख्रह्मानंद समाना॥३॥ परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा॥४॥

अर्थ—श्रीदशरधाजी पुत्रका जन्म कानोमें मुनकर मानो ख्रह्मानन्दमें समा गये ३॥ मनमें परम प्रेम है शरीर प्लिकित (रोमाञ्चकी प्राप्त) है, चुद्धिको धीरज देकर उठना चाहते हैं॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुत्र जन्म मुनि' इति। 'हरिषत जह तह थाई दासी' जा पूर्व कह आये, उन्हीं में से कुछ दासियोंने राजाको खुबर दी। जो प्रथम खुबर देगा वही विशेष कृपाका पात्र होगा। बखरीशिक लिये तुरत दासियोंने खुबर दी (ख) 'ब्रह्मानंद समाना' इति अर्थान् ऐसा भारी आनन्द हुआ जैसा 'ब्रह्मानंद मगन' को होता है अथवा यह कहे कि पुत्र जन्मका शब्द जो कानमें पड़ा वह मानी शब्द नहीं है, वरंच ब्रह्मानन्द ही है जो कानोंमें समा गया है जब श्रीरामजीके जन्मका सन्देश ब्रह्मानन्दके समान है, तब श्रीरामजीको प्राप्तिके आनन्दको क्या कहा जाय ? खोर (हिवध्यान्न) से भगवान्की प्राप्ति हुई इसीसे हिवकी प्राप्तिमें ब्रह्मानन्द हुआ था, यथा—'परमानंद मगन नृप हरच न हृदयँ समाइ॥'(१८९) वहीं आनन्द जन्म सुनकर हुआ। 'मानह ब्रह्मानंद समाना' ब्रह्मानन्द और परमानन्द एक ही हैं।

नोट—१ श्रीलमगोडाजी लिखते हैं कि 'सच है सगुण-साकाररूपका आनन्द ऐसा हो है। मुसलमान कि सर मुहम्मद इकबालसे भी न रहा गया। वे कहते हैं 'कभी ऐ हक्र कि ते मुन्तजर नजर आ लिखासे मजाजमें। कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरे जवीन नियाजमें। अर्थान् ओ असीम सत्ता। जिसकी तीव प्रतीक्षा हो रही है कभी तां भौतिक आवरणमें प्रकट हो, हजारो सिजदे मेरो पेशानीमे तेरे चरणोंपर अर्पित

होनेके लिये तड़प रहे हैं — यह तो एक रूप है, बंदकी १६०० श्रुनियोमे उपासनाके उतने रूप दिखाये और भिक्तने 'जाकी रही भावना जैसी' के अनुसार भक्तक लिये 'प्रभु मूरिन' वैसी प्रकट कर दी फिर भी किसीने पार न पाया। बात वहरे है जो मौलाना रूमके इस पदसे प्रकट है— 'बनामे आं कि क नामे ने दारद। बहर नामे कि ख्वानी सर बरआरद॥' अधान् में उसके नामसे प्रारम्भ करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं है पर जिस भी नामसे उसे पुकारों बह प्रकट हो जाता है।'

नोट—र श्रीबैजनाथजी इस प्रकार भी अर्थ करते हैं कि 'मानो ब्रह्मानन्द कानांके द्वारा आकर हृदयमें समा गया।' और श्रीयजाबीजी लिखने हैं कि 'रामचन्द्रजी ब्रह्म ही हैं परतु राजाका उनमें पुत्रभाव भी है इमिलये यहाँ उत्प्रेक्षा की गयी'। श्रीबैजनाथजी लिखने हैं कि 'पुत्र होनेका सुख प्रवृत्तिमार्ग है और ब्रह्मानन्द निवृत्तिमार्ग है पुत्र होना लौकिक विषयी सवासिक सुख है, पर यहाँ यह बात नहीं है राजा निवासिक श्रीरामप्रेमानन्दमें मान हैं, पर यहाँ प्रत्यक्ष प्रेमानन्द न कहा, क्योंकि प्रेममें उमंग उठनो बैठती है जैसे जलमे लहर और यहाँ एकरस थिर प्रेम हैं। पुनः (वह प्रेम) वासनारहित है अत्रयुव कहा कि ऐसा सुख हुआ मानो ब्रह्मानन्दमें इब गये।' कुछ लोग 'समाना' का अर्थ सामान्य करते हुए यह भाव कहते हैं कि 'जन्मका सन्देशा ऐसा है कि उमके आगे ब्रह्मानन्द सामान्य जान पड़ने लगा यथा—'जेरि सुख लागि पुगरि असुभ बेप कृत सिव सुखद। अवधपुरी नर नारि तेरि सुख महै सनत मगन॥'(७ ८८) अथवा ब्रह्मानन्द लज्जावश ममुद्रादिमें समा गया' (रा० प्र०)

नोट—३ योगी जब ब्रह्मतन्दमें मान हो जाने हैं तब उनको शरीरको सुध बुध नहीं रह जानी, वैसी हो राजाकी देशा है प्रेम और हममें उनके सारे अङ्ग शिधिल हो गये, इसासे वे उठ नहीं पान। यहाँ 'उक्तविषया वस्तून्प्रेक्षा अलङ्कार' है। बाबा हरीदामजीका मन है कि श्रीदशरथजी महाराज दिधकाँदोंक लिये भौरज धरकर उठना चाहते हैं। और, पजाकोंजो तथा प० स० कु० जीका मन है कि पुत्रक दर्शनके लिये मितिको धीर कर रहे हैं कि प्रभुका दरान अवश्य चलकर करना चाहिये। विजनाधजीका मन है कि 'दर्शनके लिये बार बार उठना चहते हैं पर स्थेकलजासे मितिको धीर करके रह जात हैं (मेरी समझमें प० समकुमारजीका मन ठीक है।) अब आग बया करना है इस निश्चयंक लिये बृद्धिको स्थिर कर रहे हैं।',(बि० ति०)

टिप्पणी—२ (क) 'परम प्रेम मन इनि। यहाँ राजांक तन, यन और वचन तीनाका व्यवहार वर्णन किया है बालकके लिये मनमें 'परम प्रेम' है, तनमें पुलकावलों हो रही है बचनसे बाजा बजानेकों कहा—'कहा बोलाइ बजावह बाजा।' (ख) बहानन्दकों प्राप्त हुए, इसोसे 'परम प्रेम' हुआ कि चलकर बालककों देखें इसीसे उद्धना चाहते हैं और बालकके 'विषे' लिये चुद्धिकों धीर अधान स्थित करते हैं जैसा अगो लिखने हैं—'जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आबा प्रभु मोई॥' जैसे बहानन्द नहीं कहते बनता, वैसे हो परम प्रेम भी कहते नहीं बनता, यथा—'पृष्टि पृष्टि मिलित परित गिह बरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना॥' (१०२। ७) इसीसे दोनांको 'समता' कहो। (क) पुन 'चाहत उदन ' अर्थान् नान्दीमुख-श्राद्धादि कृत्य कर्म करनेक लिये उदना चहते हैं बुद्धकों धीर करते हैं इस कथनसे पाया गया कि बुद्धि ब्रह्मानन्दमें मन्द है, कहती है कि 'सुनकर जो ब्रह्मानन्द हुआ उसे भोगिये कहाँ जाइयेगा' और उठने नहीं पाते

नोट—४ निलता हुआ श्लोक यह है—'अध गजा दशाध श्रुन्ता पुत्रोद्धवेन्यवम्। आनन्दार्णवमग्नेऽमावायधौ गुरुणा सह॥'(अ० रा० १ ३ ३६) अर्धात् श्रीदशरथजीने पुत्रोत्यांनरूप उत्सवका शुध समाचार मुना तो वे मानो आनन्दसमुद्रमें दूब गये और गुरु वसिष्ठके माथ वे राजधवनमें आये अ० रा० में भी यह नहीं बताया कि किससे सुना वैसे ही मानसमें भी नहीं लिखा है। पान् शनियन्द्रा मुनना कहका द्वासियोंका उधर उधर जाना कहकर उसके पश्चात् दशरथजीका मुनना कहाम अनुमान हुआ कि किसी दामाने कहा होगा। 'मुनि काना'—क्या सुना ? 'पुत्रजन्म'। यहाँ 'मिस् कदन' सुनना नहीं कहते हैं इससे टामो आदिसे मुनना पाया जाता है। वे० भू० जीका मत है कि 'जब कोई उनम समाचार किसीके द्वारा मिलता है तब उसको बखशोश दी जाती है, यदि दासीसे सुना होता तो बखशोश देना भा लिखा जाता, अत यहाँ 'मुनि काना' का भाव यहाँ

है कि शिशुका हदन सुनकर हो पुत्रजन्मका निश्चय किया और परमानन्दसे भर गये, तब परिचारिकाओंको 'कहा बुलाइ बजायह बाजा।' खबर देन कोई गया होना तो उसे पुरस्कार देने और उसीसे बाजा बजवानके सम्बन्धमें आहा देने।' यह भी हो सकता है और यह भी कि सुननेवालंका जब नाम नहीं दिया तब पुरस्कार देना कैसे लिखते। दामीन सुननेपर सेवकोंको बुलाकर बाजांके सम्बन्धमें आजा दो हो यह भी हो सकता है। अथवा 'जह तह धाई दामी' वे दौड़नों जा रही हैं जो मिलते हैं उनसे शुभसंवाद कहनी जाती हैं (कि बड़ी महारानीके पुत्र हुआ)। यही शब्द राजांक कानमें पड़ा। अत 'पुत्रजन्म सुनि काना' कहा

### जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥५॥ परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥६॥

अथ जिसका नाम मुनते ही मगल कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये हैं ५ । राजाका मन प्रमानन्दसे परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजेबालोको बुलाकर कहा कि वाजे बजाओ। (हा उन्होंने कहा कि बाजेबालोको बुलाकर याजे बजवाओ)। ह।

रिष्मणी १ (क) 'जाकर नाम सुनत मुश्र होई। 'इति। राजाने तो मनु तनमें कर भाँगा था कि 'मृत विषयक नव पद रित होजा!' (१५१। ५) तब यहाँ एंरवर्यका ज्ञान कैसे हुआ? इसमें बात यह है कि विसायकों राजाको ऐरवर्यज्ञान कराया था कि 'धरहु धीर होइहिंह सुन जारी। त्रिभुवन बिदित भगन थय हारी॥' (१८९। ४) 'किह बिस्य बहुविधि समुझायड।' (१८९-३) मे भी पूर्व वरदान आदि कहकर समझाना पाया जाता है। इसीसे अभी राजाको वह एंरवर्यज्ञान बना हुआ है, आगे युत्रके दर्शनके पश्चात् न रह जायगा। एवं। 'सुनत सुभ होई', यथा—'जासु नाम बल संकर कामी। देत सबहिं सम गित अविमासी॥' शाङ्करजी नाम सुनाकर पुनित देते हैं। इस प्रकार 'सुभ' का अर्थ यहाँ मुक्ति है, (ग) राजांक चतुष्टय अस करण भगवान्में लगे यह इस प्रसङ्गमें दिखाया है—'परम प्रेम मन पुलक सरीरा।' सुनकर मनमें प्रेम हुआ, चिनसे दर्शनार्थ 'खाहत उठन', बुद्धि भगवान्में स्थिर कर रहे हैं—'करत भित धीरा' और 'मोरे गृह आवा प्रभु सोई' वही प्रभु मेरे घर आया यह अहंकार है। [(घ) 'मोरे गृह आवा' अर्थात् पुत्रभावसे प्राप्त हुआ। अत चलकर दर्शन करना चिहिये। (वै० रा० प्र०)]

टिप्पणी—२ (क) 'परमानंद पूरि पन राजा' इति। प्रथम तो कानीमें ब्रह्मान-द समाया, अब ब्रह्मान-दसे मन परिपूर्ण हो गया (ख) 'कहा बोलाइ बजायह बाजा' इति बाजा बजनेसे सबको सूचना हो जाती है दूसरे महल अवसरपर बाजे बजाये हो जाते हैं। यह आनन्दोत्सवका द्योतक है, इसीसे प्रथम बाजा बजानेकी आजा दी तब विभावजी और विप्रवृन्दके बुलानेकों कहा, उसी क्रमसे कह रहे हैं (ग) पुरवासियोंके सम्बन्धमें 'आनंद मगन सकल पुरवासी' और राजांके सम्बन्धमें 'यरमानंद पूरि मन राजा' कहकर जनाया कि राजांको सबसे अधिक सुद्ध हुआ। (ध) [ब्रीकरुणियधुजी लिखते हैं कि 'परमानन्दमें मन-कर्म वचनके व्यवहार स्थिर हो जाने हैं फिर बजानेकी आजा क्योंकर दी? उत्तर—व्यवहारके दो भेद हैं—स्वाधिक और पारमाधिक, स्वाधिक व्यवहार विषयानन्दमय है और पारमाधिक परमानन्दमय राजा दशरथका व्यवहार परमानन्दहीमें हैं '] जानीको ब्रह्मानन्द होता है और भक्तको परमानन्द होता है राजांको क्रमसे दोनों हुए। पहले ब्रह्मानन्दमें दुवा इब हा गये, जब अपनेका सँभाला मित्रधीर किया तो परमानन्दमें पूर्ण हो उठ (—विव ब्रिट))

### गुर बसिष्ठ कहँ गएउ हँकारा। आए द्विजन सहित नृपद्वारा॥ ७॥ अनुपम बालक देखिन्हि जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराई॥ ८॥

शन्दाथ हँकारना-वृत्तास, यथा—'आगम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हँकारहीं॥' (७ २९) त्रिपाहोजी तिग्रुवते हैं कि राजाक यहाँ किसी अत्यन्दमें सम्मिलित होनेक लिये जब बुनाहट आतो है तो उसे आज भी 'हँकार' कहते हैं। अर्थ – गुरु विसिष्ठजीको बुलावा गथा। वे बाह्मणोंसहित राजद्वारपर आये। ७। उन्होंने जाकर उपमारहित बालकको देखा, जो रूपको राशि है और जिसके गुण कहनेसे नहीं चुक सकते अर्थात् जो अनन्त गुणवाला है॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) विभिन्नजो पुरेहित हैं। जो पुरेहितका काम है वही करनेके लिये बुलाये गये हैं। (ख) 'आए द्विजन सहित नृषद्वारा' नृषद्वारप अगन कहकर जनाया कि आकर प्रथम उन्होंने राजासे भेंट की। तत्पश्चात् राजाके साथ सब लोग भीतर गये। राजाने तो विभिन्नजीको बुलवाया पर वे ब्राह्मणसहित आये, यह कहकर जनाया कि धर्मके काम सब विसन्नजोंके ही अधीन हैं, जो वे चाहें सो करें, इसीसे राजाका ब्राह्मणोंको बुलाना नहीं लिखा। विभिन्नजी सबको बुलाकर साथ लेते आये। ब्राह्मदि कमौंके अन्तमें दान देना पड़ता है। यदि साथ न लाते तो फिर बुनवाना पड़ता, कार्यमें विलम्ब होता। गुरुदेव सब रीति जानते हैं अत- साथ लाये आगे दक्षिणा देनेका उल्लेख स्वयं कविने किया है—'हाटक थेनु बसन मिन नृप विप्तन कहें दीनः।' यथा—'अब सब विद्र बोलाइ गोमाई। देहु थेनु सब भाँति बनाई॥ सुनि गुर किर महिपाल बड़ाई। युनि पठए मुनिवृद बोलाई॥' इत्यादि।

टिप्पणी—२ (क) 'अनुपम बालक देखिकि जाई' इति। गुरुको बुलाबा गया और वे आये। आनेके साथ ही पहला काम उन्होंने यही किया कि जाकर बालकके दर्शन किये, इससे सूचित हुआ कि उनको भी बालकके दर्शनकी बड़ी उन्कण्टा है, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं भगवान् अवतरे हैं। रूपको गाँश हैं और रूपकी कोई उपमा नहीं है, इसीसे 'अनुपम' कहा। (ख) 'रूप गासि गुन कि न सिग्रई' यहाँ यह शड़ा होती है कि अभी तो बच्चा जन्मा है (उसके कोई गुण प्रकट होनेका अवसर भी नहीं आया तव) बालकमें कीन गुण हैं जो कहें नहीं चुकते समाधान यह है कि यहाँ 'गुण' से 'लक्षण' अभिन्नेत हैं 'सूनी' के बालकमें अनेक लक्षण हैं, यथा—'कहहु सुनाके दोष गुन मुनिकर हृदय बिचारि ग'(६६) 'सब लच्छन संपन्न कुमारी ग'(६७) ३) 'सैल सुलच्छनि सुना तुम्हारी ग' (६७) ७) ['देखिन जाई' यह देखना ऐश्वर्य-सम्बन्धमे हैं] (ग) रूपगरिश अर्थात् यहाँ साँदर्यका हैर है, इसी खिलयानके दाने जो इधर-उधर कुछ छिटके उसीसे समारको सुन्दरता है। बिना भूषणके ही भूषितवत् देख पड़े उसे 'रूप' कहते हैं। यथा—'अद्गानि भूषितान्येव निष्काद्यंश्व विभूवणै:। येन भूषिनवद्वाति तद्वप्रमिति कथ्यते॥' उस रूपकी ये शिश हैं रूपगित्रामें श्वृति लावण्य, सौन्दर्य रमणीयता, कान्ति, माधुरी और सुकुमारतादि गुण अथवा उदारता, सुशीलतादि अनेक गुण हैं (वै०)]

# दो०---नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मनि नृप बिग्रन्ह कहँ दीन्ह॥१९३॥

अर्थ—तब राजाने नान्दोमुख श्राद्ध करके सब जानकर्य सस्कार किये और ब्राह्मणोंको स्वर्ण, गऊ, षस्त्र और मणि दिये॥ १९३॥

टिप्पणी—१ नान्दोमुख श्राद्ध करके तब जातकर्म किया जाता है। जातकर्मके पश्चात् दान दिया यथा—'जातकरम किर कनक बसन मनि भृषिन सुरिभ समूह दये।' (गी० १ ३) 'जानकरम किर पृणि पिनर सुर दिये महिदेवन्ह दान।' (गी० १। २)

#### 'नान्दीमुखश्राद्ध।' 'जातकर्म'

जीवकी सदिवके लिये दस कर्म कहे गये हैं—गर्भाधल, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म कर्णवेध यहांपवीत, विवाह और मृतककर्म। जातकर्मसे लेकर विवाहतक सब कर्मोंके आदिमें आध्युद्यिक नामक प्रसिद्ध नान्दीमुखश्रद्धका अधिकार है। जन्मपर जातकर्म होता है, उसके आदिमें नान्दीमुख-श्राद्ध चाहिये (बैजनाथजी) निर्णय-मिधुमें लिखा है कि जन्म यज्ञापवीत इत्यादिपर यह श्राद्ध पहले पहरमें होता है परन्तु प्रजन्ममें समयका नियम नहीं है। यह श्राद्ध माङ्गलिक है इसलिये पिताको पूर्वमुख बिठाकर

वैदिकापर दूब बिछाकर चौरीठा, हरदी, किल, दही और बेरीके फल मिलाकर इनके नी पिण्ड बनाकर पिण्डदान कराया जाता है, फिर दक्षिण दी जाती है। (बैजनाथकी) 'नान्टीमुख' नामका कारण यह है कि पितृगण इस पिण्डको लेनेके लिये गाँदकी भाँति मुख फैलाये रहते हैं —(करणामिन्धुजी)

क्कि 'जातकर्म' इस संस्कारमें बालकके जन्मका समाचार सुनने ही पिता मना कर देना है कि अभी बालककी नाल न काटी जाय, तद्पगन्त वह पहने हुए कपड़ोंमहित स्नान करके कुछ विशेष पूजन वृद्धि श्राद्ध आदि करता है इसके अनन्तर ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान् ब्राह्मणद्वाग धाई हुई सिलपर लोहेसे पीसे हुए चावल और जाँके चूर्णको अँगूठे और अनामिकासे लेकर मन्त्र पढता हुआ बालककी जीभपर मलता है। फिर मधु और घृत-मिलाकर पिता उसे चार बार सोनेक पात्रम बालककी जीभपर लगाता है फिर कुश और जलसे बालकका प्राक्षण करके आचार्य दिहने कानमें आटी कण्डिकाएँ सुनाते हैं। माता दिहना स्तन धोकर नाल और बालकपर डालती है। गणेशादिका पूजन करके, बेदी बनाकर सरमों, पीपल और घीकी आहुति देते हैं, शिवमन्त्रसे सून बाँधा जाता है, फिर छुरेका पूजन करके नाल काटा जाता है।

शक्र ये दोनों कर्म सूर्तिकागाग्हीमें होते हैं पर आजकल प्राय देखनेमें नहीं आते। सृतिकागृहमें जाकर देखनेकी भी रीति अब प्रचलित नहीं है।

श्राद्ध=शास्त्रके विधानके अनुसार जो कृत्य पितगेके उद्देश्यसे श्रद्धापूर्वक किया जाता है। जैसे तर्पण पिण्डदान, विप्रभोजन, होस दान इन्यादि श्राद्ध शुभ कार्योंके आरम्भमें भी होता हैं और पिता आदिके मरणितिथिपर भी। श्राद्ध ५ वा १२ प्रकारके माने गये हैं। 'नित्य, नैपिनिक काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिण्डन गोष्टी, शृद्धवर्थ, कमांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्ट्यर्थ'—(श० सा०)

नोट—१ जातकर्म, नालच्छेदन और उस समयके दानके सम्बन्धमें 'शुक्ल-यनु' शाकीय कर्मकाण्ड प्रदोप' (निर्णदसागर) में 'जातकर्म-निर्णय' प्रकरणमें यह विधान लिखा है कि सन्तानका जन्म सुनते ही पिता आदि कर्म करनेवाला थम्प्रसहित स्नान करके नालच्छेदनके पूर्व अथवा यदि उस समय न हो सकी हो तो नामकरणके समय जातकर्म करे। चाहे राग्निमें प्रसव हो चाहे दिनमें, चाहे ग्रहणमें, मृताशीचमें, जननाशीचमें ही जन्म क्यों न हो, जातकर्म करना चाहिये। यथा—'श्रुत्वा पुत्रं जातमान्नं सचैलं स्नात्वा कुर्याज्ञातकर्मास्य तात । नालच्छेदात्पूर्वमेवाथवा स्यान्नाग्नायुक्तं पुत्रिकाया अपीक्षम्।। सन्नी शावाशीचके जात्यशीचे कार्यं चैतन्मात्र पूजादियुक्तम्।' इति। (धर्मनौकायाम्)

जातकर्मके पश्चान् दानका विधान इस प्रकार है। सुत्रणं, भूमि, गाँ, अश्व, छत्र, छाग अस्त्र, माल्य श्रय्या आसन, गृह, धान्य, गुड़, तिल, घृन और भी जो घरमें द्रव्य आदि हो यह दानमें दिया जाय पुत्रजन्मके समय घरमें पितर और देवना आते हैं, इसिलये वह दिन पवित्र माना जाता है, ऐसा महाभारतके आदिपर्वमें कहा है। दान और प्रतिग्रह नालच्छेदनके पूर्व अथवा उस दिनभर करे, ऐसा मनुस्मृति और श्रृहुस्मृतिमें कहा है यथा—'अत्र दद्यात्सुवर्ण वा भूमि गां तुरगं तथा। छत्रं छार्य वस्त्रमाल्यं शयनं चासनं गृहम्॥ धान्यं गुडतिलां सर्पिरन्यच्यास्ति गृहे वम्। आयान्ति पितरो देवा जाने पुत्रे गृह प्रति॥ तस्मान् पुण्यमहः प्रोक्तं भारते चादिपर्वणि। दानं प्रतिग्रहं नाभ्यामच्छिन्नाया तदिह चा॥ कुर्यादित्याहन् शहुमन् इति।'

नालच्छेदन और सूतकके सम्बन्धमें शास्त्र कहना है कि जबनक नाल काटा नहीं जाता तबतक सूतक प्रारम्थ नहीं होता काटनेके पश्चात् सूनक लगता है। यथा—'यावन छिद्यते नालस्तावनाप्नोति सूतकम्। छिने नाले तनः पश्चात् सूनकं तु विधीयते॥'(स्कन्द पु० अ० ११ । ३१) जन्मसे छ मुहूर्त अर्थात् लगभग पाँच घटेके भीतर और सकटकालमें आठ मुहूर्त अर्थात् लगभग छ घटेके भीतर नालच्छेदन हो जाना चाहिये, इसके पश्चात् तो सूनक लगेगा हो। चाहे नालच्छेदन हो या नहीं हो। यथा—'कालप्रतीक्षा बालम्य नालच्छेदनकर्मणिः। चणमुहूर्नात्यरं कार्यं संकटेऽष्टमुहूर्नके॥ तद्ध्यं छेद्यमच्छेद्यं पित्रादिः सूनको भवेत्।' (संस्कारभास्कर 'जातकर्म-निर्णय' प्रकरण)

नोट-२ यहाँ जो विप्रोंको दान दिया गया वह जातकमें के पश्चात् और नालच्छेदनके पूर्व दिया गया।

इस दानका शास्त्रीमें बड़ा फल कहा गया है। शास्त्रमें सुवर्ण, भूमि, गऊ आदि दानमें गिनाये गये हैं वैसे ही यहाँ '*हाटक क्षेनु*' आदि कुछ गिनाये हैं।

नोट - ३ मिल्ता हुआ एलोक यह है—'तथा ग्रावसहस्राणि झाहरणेभ्योः मुदा ददौ। सुवर्णानि च रत्नानि धासांसि सुरभी: शुभाः॥' (अ० ए० १।३।३९) इस रलोकके उनगर्धमें भी दोहके उनगर्धके चारों प्रकारके दान हैं

वि० त्रि०—'सिसिर मुखद प्रभु जनम उछाहू' कहा है, सो यह उछाह शिशिर ऋतुके प्रथम माघ सुदी पञ्चमीस उपित है, जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्तपञ्चमी कहते हैं। पञ्चमीमें पाँच कार्य हुए—१ रानियाँ आयाँ, २ दर्शस्थ जीको समाचार मिला, ४ वसिष्ठ जी बुलाये गये और ५ जातकर्म किया गया।

ध्वज पताक तोरन पुर छावा। किह न जाइ जेहि भाँति बनावा॥१॥ सुमन बृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥२॥ बृंद-बृंद मिलि चलीं लोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई॥३॥

अथं—ध्वजा, पताका और वन्दनवारोमे नगर छा गया है। जिस प्रकार पुर सजा-धजा हुआ है वह कहा नहीं जा सकता अर्थात् ध्वजा, पताका और वन्दनवारोंको शोभा कहते नहीं बनती तब पुरके सज धजकी शोभा कौन कह सके एवं ध्वजा, पताका और वन्दनवारोंका बनाव जिस प्रकारसे हैं वह भी नहीं कहते बनता। १। आकाशमे फूलोंकी कृष्टि हो रही है। सब लोग ब्रह्मानन्दमें मन्न हैं। २॥ स्त्रियौँ झुण्ड-की झुण्ड मिलकर चलीं। साधारण ही भृङ्गार किये हुए वे उठ दींडीं॥ ३।

टिप्पणी—१ (क) राजाका कृत्य कह चुके कि पुत्रजन्म सुनकर ब्रह्मानन्दमे मान हुए और जन्मोत्सव कारने लगे। अब पुरवामियोका कृत्य कहते हैं कि ये भी अन्य सुनकर आनन्दमें मरन हुए—'आन**ँदमगन** सकल पुरवासी।' तब ये क्या करने लगे? ये भी उत्भव मनाने लगे—'ध्वजपनाका ' इत्यादि। पुन-यथा—'मिन तोरन बहु केतु पनाकिन पुरी रुचिर किर छाई।' (ग्री० १११) आगे देवताओंका कृत्य कहते हैं। (ख) [ध्वजा ५ हाथकी और पताका ७ हाथकी होतो है ध्वजा सचिद्र होती है गोस्वामीजीने ध्वजाकी केलेसे उपमा दी है और पनाकाकी नाड़में इससे कह सकते हैं कि ध्वजा ऊँचाईमें देशी कदलीवृक्षके समान और पताका ताडवृशके समान होता था। यथा—'कदिल ताल वर थुजा पताका।' (३।३८ २) वैञ्चनाश्रजी तोरणका अर्थ 'बहिद्वांर' करते हैं —'<mark>नोरणन्तु बहिद्वांरमित्यमर-'।</mark> शब्दसागरमें दोनों अर्थ दिये हैं 'बहिद्वार, विशेषत, वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मंडपाकार तथा मालाओं और पताकाओंसे सजाया गया हो , घर या नगरका बाहरी फाटक ' और 'बे मालाएँ आदि जो सजावटक लिये खण्मो और दीवारों आदिम बाँधकर लटकाई जाती हैं। वन्दनवार'] (ग) 'सुमनवृष्टि अकाम ते होई' इति। देवताओंने स्तुतिके समय स्तृति की, यथा—'सुरसमूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम।' अब पुष्पवृष्टि करनेका समय है। अत अब फूल बरसाते हैं, यथा—'**साँज साँज यान अमर किनर भुनि जानि समय सुरगन ठए। नाधहिं** नथ अपसरा मृदित यन पुनि पुनि बरधत सुमन चए॥' (गी० १। ३) [वृष्टि=झडो वर्षा।=ऊपरसे बहुत-सो चीजोंका एक साथ गिरना या गिराया जाना। यह शब्द लगातार कुछ समयतक इस कृत्यका होना सूचित करना है।] (घ) प्रथम राजाका ब्रह्मानन्दमें मान होना कहा, अब सब लोगोका ब्रह्मानन्दमें मान होना कहने हैं—**'ब्रह्मानंद मगन सब लोई**' ऑर अगे स्त्रियोका आनन्द वर्णन करते हैं। **लोई**-लोगा, [ब्रह्मके आविर्धावसे सम्पूर्ण प्रजामें ब्रह्मानन्दका आविर्धाव हुआ, क्यांकि सबको प्रभुके चरणोंमें प्रीति थी यथा—'*ब्रह्मानन्द मगन कपि सम्ब*के प्रभु पद ग्रीनि।' (वि० त्रि०)]

टिप्पणी २ (क) 'बृंद-बृद मिलि चर्ली लोगाई' इति पुत्रजन्म सुनकर सब स्त्रियोंको आनन्द हुआ। खम सब-की-सन्न एक साथ एक ही समय घरमे निकली और एक सम होकर चर्ली इसीमे वृंद-वृन्द हो गयी। पुन 'बृन्द बृन्द मिलि चर्ली' कहकर जन्म्या कि मिलियोमें भारी भोड़ हो गयी है, यथा—'दल फल फूल दूब दिध रोचन युविन्ह भरि-भरि धार लये। मावन चर्ली भीर भइ बीधिन्ह बंदिन्ह बौंकुरे बिरद

बये॥' (गी० १. ३) (पुन-, बृंद-बृद-अपनी-अपनी टोलियाँ बनाकर चलीं। अपने अपने मेलके जाड़के इत्यादि पृथक्-पृथक् वृन्द हैं) (ख)—'सहज सिंग्यर किये ' इति। भाव कि उस समय विशेष शृङ्गार करके जाना चाहिये था, क्योंकि एक तो मङ्गलका अवसर है, दूसरे राजमहलमे जा रही हैं पर मारे आनन्दके साधारण स्वाभाविक शृङ्गार जो किये थीं वसी ही चल दीं, (शीघ्र आनन्दमें सम्मिलित होकर जन्म सफल करें इस विचारसे) विशेष शृङ्गारकी परवा न की 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई' कहकर यह ब्रह्मानन्दमानका स्वरूप दिखाया। उसके आगे वाहरके शृङ्गारमें कीन समय खोवे। [(ग) यहाँ पहले 'चलीं लोगाई' कहा और फिर 'उठि थाई' कहते हैं। इसका भाव यह कहा जाना है कि पहले जो गयीं उनके विषयमें 'चलीं' कहा और जो पिछड गयीं उनका उठ दौड़ना कहा गया। य सोचती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पीछे पहुँचनेसे भीड़ हो जानेक कारण हम भीतर न पहुँच सके, अतएव दौडी। वा वृन्द वृन्द होकर चलना कहा और एकड़ होकर उठ दौड़ना कहा। वा घरमें जो बैठी हुई थीं, वे घरमे उठकर दौडी, जब बाहर आयीं तो औरींका भी साथ हुआ तब वृन्द वृन्द मिलकर चलना कहा गया।

#### कनक कलस मंगल भरि धारा । गावन पैठहिं भूप दुआरा॥४॥ करि आरति नेवछावरि करहीं । बार बार सिसु चरनन्हि परहीं॥५॥

शब्दार्थ—निक्कासर-एक उपचार या टोटका जिसमे किमीकी रक्षांके लिये कुछ द्रव्य या वस्तु उसके मिर या सारे अंगोंके ऊपरमे घुमाकर दान कर देते हैं या डाल देने हैं। इसका आंधवाय यह होता है कि जो देवना शरीरको कष्ट देनेवाले हों से शरीर और अङ्गोंके बदलेमें द्रव्य आदि पाकर सन्तुष्ट हो जायें

अर्थ---सोमके कलशें और धालोंमें भंगल भर-भरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं। ४ : आरती करके म्योछाबर करती हैं और बच्चेके चरणंपर वारम्बार पड़ती हैं॥ ०॥

टिप्पणी—१ (क) 'कनक कलस ' इनि कलश सिरपर धरे हैं और सोनेके धारमें अनेक मङ्गल-इट्य भरकर हाथमें लिये हैं 'कनक' शब्द कलश और धार दोनोके साथ है यथा—'दिध दुर्बा रोचन फल फूला। नव तुलसीदल मंगलमूला॥ धिर धिर हेम धार धामिनी। गावत चिल सिंधुरगामिनी॥' (२) ३) [यही दिधि, दूब आदि मङ्गलद्रव्य हैं। कलशमें शुद्ध श्रीमरयूजल, आमके पने दूब, अंकुर और उसके ऊपर यब और दीपक मङ्गलमूचक इन्य हैं ] (ख) पुरुष गजाके द्वारपर आये यथा—'गुर बिसष्ट कहँ गएउ हँकारा। आए दिजन सिहत नृपद्वारा॥' और स्त्रियाँ राजद्वारमें प्रवेश कर रही हैं, जैसा बायदा है वैसा ही लिखते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'कार आगत नेयछावार करहीं। ' इति। आगती करके शिशुक चरणोंपर पड़ती हैं, यह कहकर जनाया कि स्त्रियोंको भी ऐश्वर्यका ज्ञान है। अग्निद्वने सब सभाको समझाया था कि राजाके यहाँ भगवान्का अवतार होगा। सभाके लोगोंने अपने अपने घरमें यह बात कही इस प्रकार मित्रयोंको भी ऐश्वर्यका ज्ञान हुआ, जैसे पुरुषोंने जाकर दशन किया वैसे हो रित्रयोंने जाकर चरणोंमें प्रणाम किया। बार बार शिशुके चरणोमें पड़ना मार प्रेमक है यथा 'यद अबुंज गिरु बाराडि बारा। हृदय समान ने प्रेम अपारा ॥' एवं 'ग्रेममगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पदसरोज मिरु नावा॥' इत्याद।

नोट—१ शिशुके चरणोंमें पडनेको रित अब देखने-मुनरेमें नहीं आती पर यहाँ श्रीरामजन्मपर ऐमा हुआ। पं० रामकुमारजीका मत ऊपर दिया गया है कि स्त्रियोको ऐश्वयंका हान है श्रीपजाबीजी लिखने हैं कि 'प्रणाम करना ईश्वरभाव वा अति सुन्दर मूर्ति देखकर वा ज्येष्ठ राजपुत्र जानकर,' श्रीकरुणसिधुजी लिखते हैं—मनुजीको वरदान देनेके पश्चात् प्रभुने परिकरोको आजा दी कि अवधमें जाकर रही हम भी आते हैं। ये पुरवासो सब पायद हो हैं और इन्हें जानने हैं कि ये ब्रह्म है। पुन यह भी कारण हो सकता है कि राजा ईश्वरका अंश माना जाता है, अरुएव पूजनीय है शालक पूज न होनसे प्रजा दुखी थी कि न जाने आगे कॉन राजा हो अब उनकी अधिलापा पूर्ण हुई प० श्रागजारामशरण लमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'भगवान्के सुन्दर बालकरूपका चमत्कार हो है कि जो गीत नहीं है वह हो पड़ी अब तो छठी इत्यादिमें बालकको कृष्ण वा राम मानकर आरती करनेकी रोति (जहाँ तहाँ) चल पड़ी है। घर घरसे आटेकी बनी आगती कुछ अनाज और निछन्दरके साथ छठोके दिन साथ आती है

नोट—२ पुरवासिनियोंको भीड़ है। सब आग्नी करनी हैं और चरणोंपर पड़तों हैं, यह दोनो प्रकारसे हो सकता है। एक तो यह कि जो जहाँतक पहुँच सकी है वह वहीसे उस दिशामें भावना करके आरती करती है और भावसे ही पैरो पड़ती हैं। अथवा, भगवान् यहाँ सबको प्रत्यक्ष देख पड़ रहे हैं। इसीसे 'चरनिह परहीं' कहा।

षे० भू० जीका मन है कि नंदोगुण्डश्राद्ध और जातकम औंगनमें हो रहा है। राजा पुत्रको गोदमें लियं बैठे हैं पुरवासिनियाँ उसी समय आरमी लिये हुए वहाँ पहुँचीं, इसीसे बच्चेके चरणोंमें पड़ने, आर्मी और निछाबर करनेका अधिकार सबको प्राप्त हो रहा है।

### मागध सून बंदिगन गायक। पावन गुन गाविहं रघुनायक॥६॥ सर्वस दान दीन्ह सब काहुँ। जेहिं पावा राखा नहिं ताहूँ॥७॥

अर्थ—मागध (वंशके प्रशसक) मृत (पाँराणिक) बंदी (विरुदावली कहतेवाल भाट) और गान करनेवालोंके समूह रघुकुलके स्वामी श्रोदशरधज'के पावन गुण गाते हैं॥ ६। सबने सर्वस्व दान दिये। जिसने पाया उसने भी न रखा अर्थान् उमने भी दान कर दिया वा दे हाला। ७।

टिप्पणी—१ (क) 'मागध मून बंदिनन गायक। ' इति। [मागध-वैश्य पिता और क्षतिया मातासे उत्तर न संतान ये गजाकी वशपरम्परासे जीविका पते हैं राग-नालय कीर्ति गान करते हैं सुन-क्षतिय पिता और ब्राह्मणी मानासे उत्पन्न संतान ये पौराणिक कहलते हैं और श्लोकोमें बशका यश-वर्णन करते हैं बंदी-भार ये किवलोमें विश्वावली वर्णन करते हैं। गायक-गविये। जैसे कि—हाड़ी कलावत विद्यक (भाँड) कल्यक नट इत्यादि ] (ख)— 'पावम गुन' का भाव कि दशायजीके सब गुण पवित्र हैं, कोई भी निन्दा कर्म उनने नहीं किये। उनके गुणोंको देवता गाते हैं, यथा—'बिध हिर हर सुग्यति दिमिनाधा। बानिही सब दमरध गुनगाधा॥' (२ १७३) भीतरका हाल पहले कहकर तब यह बहुरका हाल कहते हैं। मागधादि सब वाहर द्वारपर ही हैं, यथा—'मागध सून द्वार बंदी बन जहाँ तह करत बड़ाई।' (गी० १। १)

टिप्पणी—२ 'सरखस दान दीन सब काहू। 'इनि।(क) सबने सबंस्व दान दिया यथा— पुरक्षासिन्ह प्रिय नाथ हेतु निज निज संपदा लुटाई।'(गो०१।१) जिसने पाया उसने भी दान कर दिया यथा याइ अधाइ असीसत निकसत जावक जन भए दानी।'(गो०१।८) उमीं चलंड आनंद लोक निहुं देत सबिन मंदिर रितथे।तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत रामकृषा वितवित वितये।'(गो०१।३) (ख) 'सरखस सबंस्वका अपभ्रश है स्व=धन यथा—'स्को झातावात्मिन स्वं जिष्कात्मीये स्वोस्त्रियां धने। (असर ३३। २११, अर्थात् 'स्व' का अर्थ जाति, आत्मा, आत्मीय और धन है। सर्वस्व=मब धन सबन अपना सब धन लुटा दिया। राजाने अपना भण्डार लुटा दिया यथा—'रानिन्ह दिये वसन मिन भूवन राजा सहन भंडार।'(गो०१।२) पुरवामियोंने अपनी सब संपदा लुटा दी। मनतोने जो पाया सो उन्होंने भी लुटा दिया तात्मव कि राजासे लेकर भिश्चकतक सबको एकरस उदान्ता यहाँ (देखी जा रहा) है जैसे राजा देते हैं देसे ही पुरवासी देते हैं जैसे रानियाँ देती हैं कैसे ही पुरवासिनियाँ देती हैं, यथा—'क्षार्राहें मुक्ता रतन राजमहियी पुर सुमुण्डि समान।' (गी०१।२) जैसे पुरवासो देते हैं, वैसे ही भिश्चक देते हैं। (ग) यहाँ क्रमसे तीन प्रकारके दानका वर्णन किया गया। प्रथम राजाका दान कहा—'हाटक धेनु समन मिन नृप विप्रन कहाँ दीह', तब प्रजाका दान

<sup>\*</sup> पाठान्तर । भुनगायक । नमे परमहस्यजी "गुनगायक" को मगाधादिका विशयण मानने हैं

कहा—'सर्बंस दान दीन्ह सब काहूँ'। 'सब काहू' से प्रजी अभिप्रेत है। तत्पश्चात् भिक्षुकोंका दान कहा—<u>'जेहि</u>

<u>पावा राखा नहिं ताहूँ '। 'जेहि पावा'</u> से भिक्षुक अभिदेत हैं।

जातकर्मके समय राजाने विष्रोंकों दिया जो उस संस्कारके लिये आये थे। पुरवासिनी स्त्रियाँ जो आयों वे 'किर आरित नेवछावरि करहीं।' निछावर किसने पायी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। पर तुरंत ही इसके आगे मागधादिके गुणगान करनेका उल्लेख होनंसे अनुमान होता है कि निछावर इन्हींको दी गयी। अथवा इन्होंमें लुटा दी गयी। यहाँतक दो हो लोगोंका दान कहा गया। राजा और पुरिस्त्रियोंका। तो यह शंका होती है कि क्या मागधादि याचकोंको राजा, रानियाँ, मन्त्री आदिने कुछ नहीं दिया? इसका उत्तर 'सरबस दान दीन्ह सब काहूँ' में मिलता है। अर्थात् सभीने मागधादि सब याचकोंको दान दिया। प्रजा, पुरिस्त्रियाँ, मन्त्री आदिने तो दिया हो, राजा और रानी आदि सृतकाधिकारी लोगोंने भी दिया। दोहेमें नान्दीमुख श्राद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया। वहाँसे लेकर 'सरबस दान' तक दानका उल्लेख हुआ। इससे सूचित किया कि यह सब नालोच्छेदनके पूर्व हुआ और जातकर्मके पश्चात्।

नोट—१ यहाँ 'सब काहूँ' का अर्थ 'सब किसीने' इस विचारसे ठीक ही है कि प्रसंगानुकूल यहाँ तीन प्रकारके दान कहे गये हैं—एक तो राजदान जो दोहा १९३ में लिखा गया। दूसरा पुरवासियोंका दान, यह सर्वस्वदान इन्होंका है। और तीसरा याचकदान। तीनोंका वर्णन ऊपर टिप्पणीमें आ गया है।

नोट—२ सर्वस-सब कुछ। सर्वस्व-सब तरहका अधांत् मणि, वस्त्र, गी, अन्न, गज रथ, धोड़े इत्यादि सर्वस्वका अर्थ गीतावलीके उद्धरणोंसे स्वष्ट हो जाता है। यथा—'पुरबासिन प्रिय नाथहेतु निज निज संपदा लटाई।' 'अमित धेतु गज तुरग बसन मिन जातरूप अधिकाई। देन भूप अनुरूप जाहि जोड़ सकल सिद्धि गृह आई।' वारिहें मुकुता रतनराज मिहणी पुर सुमुखि समान। बगरे नगर निछाविर मिनिगन जतु जुवारि यव धान।' (गी० १ २) 'अष्टिसिद्ध नवनिद्धि भूनि सब भूपित भवन कमाहीं।' 'उमिंग बलेड आनंद लोक तिहुँ देत सबनि मंदिर रितये। तुलसिदास युनि भरेड़ देखियत रामकृषा चिनविन चितथे।' 'राम निछावर लेनको (देव) हिंठ होन भिखारी। बहरि देत तेड़ देखिये मानह धनधारी।' (गी० १। ६। १२)

कि सर्वस्वदानके विषयमें जो शंकाएँ लोग किया करते हैं उनका समाधान उपर्युक्त उद्धृत उदाहरणोंसे हो जाना है। अधिक विस्तृत व्याख्याकी अध्वश्यकता नहीं जान पड़तो। 'जेहि यावा राखा नहिं ताहूँ' अर्थात् उन्होंने भी दे डाला लुटा दिया कि जो चाहे ले ले। यह सब नगरभरमें विथरे एडे हैं—'बगरे नगर निष्ठाविति ।' अन्तमें किसके पाम रहा, यह प्रश्न ही इस प्रमाणके आगे नहीं रह जाता यह श्रीरामजन्ममहोत्सव है अत्तप्व गोस्वामीजीने 'राखा नहिं ताहूँ' कहकर दानको इति नहीं की। इस समय रघुकुल और पुरवासियोंकी अतिशय उदारता दिखा रहे हैं। यह 'अन्युक्ति' अलङ्कार है।

प० प० प्र०—'सर्बंस दान दीन्ह सब काहूँ' इति। इसपर बहुत भत मतान्तर हैं तथापि मानसमें दान देना केवल विप्रोंको ही सर्वत्र पाया जाता है, दूसरोको जब कुछ दिया जाता है तब देना, बकसीस देना, निछावर देना शब्दोंका प्रयोग देखा जाता है। यथा—'हिये दान आनंद समेता। चले बिप्रबर आसिष देता॥' (१। २८५। ८) 'दसरध विप्र बोलि सब लीन्हे। दानमान परिपूरन कीन्हे॥' (१ ३३९। ६) 'तिये दान बिप्रन बिपुल " (३४५) 'सादर सकल माँगने टेरा भूपन बमन बाजि गज दोन्हे॥' (३४० १-२) 'जावक लिये हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि।' (२९५) 'प्रेम समेत राय सबु लीन्हा। भड़ बकसीस जावकन्ति दीन्हा॥' (१। ३०६। ३)—इत्यादि उद्धरणींमे सिद्ध होना है कि यहाँ 'सर्वस्वदान' विप्रोंके सम्बन्धमें ही आया है क्षित्रियों-वैश्योंने अपना सर्वस्व विप्रोंको दानमें दिया। [यह मत बाबा हरिदासजीका है। नोट ४ (४) देखिये)

'जेहि पाथा राखा नहिं ताहूँ' इति। इसमें दान देना नहीं कहा। जिन्हें मिला उन्होंने उसे रखा नहीं। मोधा-सीधा अर्थ है तब चक्रापितमें गिरनेकी आवश्यकता ही क्या है? स्मरण रहे कि यहाँ यह नहीं कहा गया है कि समस्त ब्राह्मणोंको दान मिला जिनको नहीं मिला था उनको दान लेनेवाले विप्रोंने दिया कोई-कोई ब्राह्मण प्रतिग्रह (दान) नहीं लेते, उनको वैमा हो दिया। जो बचा उसे ब्राह्मणाने बदी-मागधादिको दे दिया

यहाँ गृढ़ भाव यह है कि रामजन्मिनिमत जो दान राजाने अल्पकालमें ब्राह्मणेंको दिया, वह तो थांडे ही ब्राह्मणंको मिला, अत क्षत्रिय और वैश्योने अन्य ब्राह्मणेंको अपना सर्वस्व दानमें दिया। राजाके अल्प दानकी समता करनेके लिये क्षत्रियों और वैश्याको अपना सर्वस्व देना पड़ा यह मुख्यतः यहाँ बनाया है। शृद्धप्रतिग्रह तो अच्छे ब्राह्मण अब भी नहीं लेते हैं, अत क्षत्रियों और वैश्योंने सर्वस्वदान दिया।

नाट—३ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'मैं जब अपनी अवस्थाका निरीक्षण करता हूँ तो भगवानक द्वारका केवल मंगन जान पड़ता हूँ। यह भी माँग वह भी माँग। यह सत्य है कि वहाँ 'सर्व वस्नुका दान' भगवानकों ओरसे होता है। परन् शर्त यह है कि स्वार्थके निमित्त माँग न हो वस्च 'जिन्ह पाया राखा महिं ताहूँ' अर्थात् परोपकारके निमित्त हो। आहा। यदि ऐसा मंगन भी हो जा ।।'

नोट—४ हम टीकाकारोंके मत पाटकोंके निमित्त लिखे देते हैं, जिसको जो भाव या समाधान भावे ग्रहण करे।

(१) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रथम ब्रह्मदिक आये उन्होंने पाया, इतनेमें याचक ज्टे तव इन्होंने मिला हुआ सब दान याद्यकोंको लुटा दिया।' (२) किसंका मन है कि अवधवासी मब लुटाते गये और देखना जो भिक्षुक बनकर आये थे के लेने गये—'राम निष्ठावर लेन कहँ हिंद होन भिखारी।' (३) विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'सब काहूँ को' अर्थात् जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनको राजाने दिया और इन्होंने पाये हुए दानको लुटा दिया बस यहोतक देनेकी हद है पुनः दूसरा अर्थ- पहिले जो आये उनको अनेक वस्तुएँ दों। परनु वे आनन्दके कारण बैठे ही रहे इतनेमें जो और बहुत-से लोग आये उनके साथ पहिले आये हुए लोगोंको भी फिरसे और वस्तुएँ दे दीं, उन्हें 'राखा नहिं' अर्थात् दुवारा देनेमें सकोच न रखा। पुन., जिन्हें वह दान मिला उनके पास वह बात ने रह गयी, जिसके लिये दान दिया जाना है अर्थात् दारिक्रच ने रह गया 'धनद तुल्य भे रंका' (४) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'सब कार्ड़ अधांत् सब अवधवासी परिजन-महाजन सभीने दिया। दानके अधिकारी द्वाह्मण ही होते हैं अत्रुष्ट ब्राह्मणोंको सबने दिया और जिन खाहाणोंने पाया उन्होने याचकोंको लुटा दिया। श्रीरायजन्मके अवसरपर देवता याचक वने हैं — 'इंद्र बरुन यम धनप सुर सब नरतनधारी। रामनिष्ठाविर लेनको हठि होन भिखारी॥' (५) कोई-कोई शङ्कानियारणार्थ 'सरवस' का अर्थ मोक्ष करते हैं अर्थात् राजाने सबको मोक्षका दान किया। जिसने पाया उसने उसे भक्तिके आगे तुच्छ महस्कर दे डाला पर-यह अर्थ प्रसङ्गानुकूल नहीं है। (६) पुराने खारें में पं० रा० कु० जीने लिखा है कि यह शङ्का व्यर्थ है क्योंकि यहाँ एकको देना और एकका पाना लिखते हैं। (पर यह भाव टिप्पणीसे विरुद्ध है।) (७) श्रोगौड़जी लिखते हैं कि 'इसमें शङ्का ध्यर्थ है। द्वारपर जो-जो आते गये लेते गये। वे भी इतने लंदे कि जाते जाते जो-जो मिला उसे देते गये। क्या सारे संसारके लोग आये? या समारमे आदमी ही न रहे? चौपाई साफ है। (८) श्रीनगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'इसमें जो यह शङ्का करते हैं कि जो पाना गया वह दूसरेको देता गया तो अन्तर्मे वह दान क्या हुआ? (उन्तर) ग्राथमें ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे यह सृचित हो कि जो पाता गया वह दूसरेको देता गया, किन्तु शब्द तो मूलमे यह है कि 'जेहि पावा' अर्थात् जिसने पाया। किसने पाया ? मागध, सून, बन्दियोन पाया। '*नाहू नहिं गखा'* अर्थान् उसने नहीं रखा। किसने नहीं रखा? मागध, सृत, बन्दियांने नहीं रखा। फिर क्या? दूसरको दे दिया। बस मूल शस्द खतम हुआ। जब मूलका कोई शब्द हो नहीं है तब दानको क्रिया आगेको कैसे बढ़ सकती है ? अतः बिना राब्दके अपनी तरफमें शङ्का उठाता वृथा है ' (९) किमीका मत है कि श्रोरामजी सबके सर्वस्व हैं, यथा—'**मृनि धन जन सरक्षम सिव प्राना। बालके**लि रम तेहि मुख माना॥' (१९८ २)

श्रीरामजीको ही राजाने दूसरोंको दिया, दूसरेने तीमरेको, इस तरह सब एक-दूसरेको देते गये। वे० भू० जीका मत भी इसी पक्षमें है। वे कहते हैं कि 'यहाँ 'हाटक थेनु बसन मनि' आदिका ग्रहण 'सर्वस्व' शब्दसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो दातव्य वस्तुओंका नाम लिया जाता। अथवा, 'कि विचारि पहिरावन दीन्हा।' 'दीन्ह जावकोन्ह जो जेहि भावा।' आदिकी तरह कहा जाता। अस यहाँ अर्थ है कि राजाने 'अपने सर्वस्व' राजपुत्रको राजमहलमें जुटे हुए सब लोगोंको दान दे दिया। अर्थात् यह सब आपका होकर जोते। सवकी गोदमें दिया किया समष्टिरूपसे सबको दिया कि यह आप सब पश्चोंको पुत्र है. लोगिये। जिनको दिया 'राखा नहि ताहूँ' अर्थात् उसने भी आशीर्वाद देकर लौटा दिया, इसोम राजाने गुरुसे कहा है 'सबहिं राम प्रिय जेहि विधि मोहीं।' प्र० स्वामोजी लिखते हैं कि 'नवजात शिशुका दान दिया' ऐसा कहना अनुचिन है। दान दी हुई वस्तुपर दाताका स्वामित्य नहीं रहना है और दान शास्त्रविधिपूर्वक दक्षणायुक्त देना पहना है प्रथम दस दिन तो नवजात शिशुको मृतिकागृहके बाहर नहीं निकाला जाता है हाँ पालकागेहणके दिन बालक एक- इसरेके हाथमें इम प्रकार दिया लिया जाना है, पर वह दान देना नहीं है।

वि० त्रि०—मधने सर्वस्वदान दिया, जिसने पाया उसने भी नहों रखा इस भौति सम्पत्तिका हैर-फेर अधधमें हो गया। किसी समय सोमवती अमावस्या लगी, सब मुनियोंकी इच्छी हुई कि गौदान करें। मुनि सौ थे और एकहीके पास गौ थी। जिसके पास गौ थी उसने किसोको दान दिया उसने भी दान कर दिया। इस भौति वह गौ दान होती गयी। अन्तमें फिर वह उसी मुनिके पास पहुँच गयी जिसकी पहले थी और गोदानका फल सबको हो गया। लालच किसीको नहीं और देनेकी इच्छा सबको। ऐसी अयस्थामे सम्पत्ति भूम फिरकर जहाँ-की-नहाँ आ जानी है। (पर इस समाधानमें भी अनेक शङ्काएँ उठेंगी, क्योंकि वहाँ तो मुनि ही-मुनि थे सबको गोदान लेनेका अधिकार था और यहाँ नहीं है।)

# मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीधिन्ह बिच बीचा॥८॥ दो०—गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद। हरषवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारि नर बूंद॥१९४॥

अर्थ—मृगमट (कस्तूरी) चन्दन और कुकुम (कसर)का कीचड़ समस्त गुलियोंके बीच बीच अर्थात् गिलियोंमें हो रहा है। ८ , घर घर मङ्गल बधाइयाँ बज रही हैं, मङ्गल्याचार हो रहा है, (क्योंकि) परम शोभाके केंद्र (मृल समृह वा मेघ) प्रभु प्रकट हुए हैं। नगरके स्त्री-पुरुषोके वृन्द जहाँ तहीं सभी हर्षको प्राप्त हैं॥ १९४॥

टिप्पणी—१ 'मृगमद चदन ' इति यहाँ 'बिब बीचा' का अर्थ मध्य नहीं है वरंच 'में' है। महोत्सवमें कम्तूरी, चदन और केमर इत्यादि घोल-घेलकर एक दूमरेपर छिड़कते हैं ऊपरसे गुलाल और अबीर इल्लि हैं यथा—'कुंकुम अगर अरगजा छिरकहिं भरिं गुलाल अबीर।' (गी० १। २) इमीसे गिलियोंमें कांच हो गयी है यथा—'बिधिन कुंकुम कीच अरगजा अगर अबीर उड़ाई ॥' (गी० १ १) यहाँ मृगमद, चन्दन और कुकुम कहे गये अगर और अबीर नहीं कहे। क्योंकि आगे इनको कहना है, यथा—'अगर धृष बहु जनु अधियारी। उड़ें अबीर मनह अमनारी॥'(१९६। ३) [पहोत्सवमें अरगजा अर्थात् चन्दन, कस्तूरी, कमर इत्याद मिलाकर परस्यर लोग एक दूमरेपर छिड़कते तो हैं हो साथ हो गिलयों भी इन वस्तुओंसे चोची जानेको रसम पायी जाती है, यथा—'यली सकल अरगजा सिंचाई॥' (३६४। ५)

टिप्पणी—२'गृह गृह बाज बधाव मुभ !'(क) घर घर बधावे वजनेमें भाव यह है कि जैसे श्रीरामजन्ममे राजा रानीको हर्ष हुआ, वैसे ही सबको हर्ष है। यथा—'ज्यों हुलास रानवास नरेसिहें न्यों जनपद रजधानी।'(मी० १ ४) इसीसे घर घर मङ्गलान्यार और दान होता है वधाई बजती है यथा 'सीनि सुगध रवें चौकी गृह आँगन गली बजार। दल फल फूल दूब दिध रोचन घर घर

मंगलवार।' (गी० १ २ ५) [(ख) 'प्रगटे सुखमाकद' इति। यह पाठ १६६१ की प्रतिका है। 'प्रगटेउ ग्रम् सुखकंद' 'प्रम् प्रगटे सुखकंद' और 'प्रगट भए सुबकंद' (पं० रा० कु०), पाठान्तर हैं ] 'सुखकंद' सबसे प्राचीन और उत्तम पाठ हैं। इसलिये कि ऊपरकी आठ पंक्तियों में सबकी परमाशोभाका वर्णन है। 'ध्वज पनाक' से 'बीचा' तक नगर, नगर, नगरी, दानी, पात्र तथा दान इन सबोंकी शोभाका वर्णन है यह परमाशोभाकी वर्षा है इसलिये परमाशोभाका मेच (सुपमाकंद) कहा। सुखकंदसे सुपमाकंदमें अधिक चमत्कार है, वासलयाजीके यहाँ प्रकट हुए, यह पूर्व कह चुके, यथा—'भए प्रगट कृपाला ।' अब पुन: प्रकट होना कहकर जनाया कि श्रीरामजन्मसे सबको ऐसा सुख हुआ कि मानो श्रीरामजी घर घरमें प्रकट हुए। कंद=मूल। यथा—'चर अरु अबर हरषजुत रामजनम सुखमूल।' सबको सुख प्राप्त हुआ, इसीसे 'सुबकंद' कहा। कौसल्याजीके यहाँ भगवान साक्षान् प्रकट हुए, इसीसे चराचरको हर्ष हुआ। सबके घर घर भावसे प्रकट हुए, इसीसे नारिनरवृन्दको हर्ष होना कहा। ताल्पर्य कि साक्षात्का प्रभाव विशेष है, पुत्रजन्मका आवन्द प्रथम स्त्रीको प्राप्त हाता है, इसोसे प्रथम 'मारि' कहा तब 'नर'। (पुन- नारिवृन्दको प्रथम कहा, क्योंकि ये भीतर गयी थीं।)

कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भैं ओऊ॥१॥ वह सुख संपति समय समाजा। कहि न सकड़ सारद अहिराजा॥२॥

अर्थ--राजा केकयकी कन्या श्रीकैकेयोजी और श्रीसुमित्राजी इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया। १॥ उस आनन्द, ऐश्वर्य, समय और समाजको सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। २॥

नोट—१ यहाँ 'दोऊ' शब्द देहली दीपक न्यायसे दोनों और लग सकता है। इस प्रकार अन्वय होगा—'कैकेयी सुंदर सुन जनमन भई। ओऊ सुमिश्रा दोऊ सुंदर सुन जनमन भई।' इस तरह यहाँ सूक्ष्मरीतिसे सुमित्राजीके दो पुत्र कहे गये। (श्रीनंगे परमहंसजी)

टिप्पणी—१ (क) कैकयमुनाको प्रथम कहकर जनाया कि प्रथम कैकेयीजोके पुत्र हुआ तब सुमित्राजीके। जिस क्रमसे पायस दिया गया, उसो क्रमसे जन्मवर्णन करते हैं। इन दानों रानियाको एक सङ्ग लिखकर जनाया कि दोनोंने एक समयमें पुत्र जनमे यथा—'तेह अवसर सुन तीनि प्रगट भए भगलमुद कल्यान॥' (गी० १। २) 'ओक ' कहनेका भाव कि जैसे कीसल्याजीने सुन्दर पुत्र जनमा वैसे ही इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्र जनमे, यथा—'वारिड सील रूप गुन धामा।' (ख) 'वह सुख संगति समय समाजा।'' इति। श्रीरामजन्ममें मुखवर्णन किया यथा —'सुमन वृष्टि अकास ने होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥' 'हरवर्णन सब जह तह नगर नारि नर वृद्ध।' यह सब सुख है 'हाटक थेनु बसन मिन नृप विद्यन्त कह दीन्ह।' इत्यादि सम्पन्तिका होतक है। 'सो अवसर विरोध जब जाना। चले सकल ' इत्यादि अवसर है और 'गुर विपन्न कह गाँउ हैकारा। आए द्विजन सिन्दन नृप द्वारा।' यह समाज है पुनश्च 'अष्टिसिद्ध नवनिद्धि धूनि सब धूपिन भवन कमाहिं। समंत्र समाज राज दसरथको लोकष सकल सिहाहिं॥' (गी० १। २। २३) (कैंबनाथजीका मत है कि चैंथेपनमें एक ही पुत्रसे परम सुख हुआ। उस उत्पवके होते ही दूसरा पुत्र हुआ, फिर दो और हुए। अत समय और सुख अपूर्व हो गये। ब्रह्मा-शिवादि देवता, सिद्ध, मुनि सब एकत्र हैं, अत समाज भी अपूर्व है। ऋद्धि सिद्धि परिपूर्ण हैं इससे 'संपत्ति' भी अपूर्व है। (भ) 'वह सुख' कहनेका भाव कि यह मुख त्रेताथुगमे रामजन्मके समयमें हुआ और वक्ता लोग उसका वर्णन वर्तमान कालमें अपने-अपने श्रोताओसे कर रहे हैं।

'कि न सकड़ सारद अहिराजा' इति। शाग्दा स्वर्गकी वक्ता हैं और शेषजी पातालके। जब ये ही नहीं कह सकत तब मर्त्यलीकमें तो कोई वक्ता इनके समान है ही नहीं जो कह सके। इसीसे इस लोकके किसी भी वक्ताका नाम न कहा। भुन: भाव कि जब शेष शारदा नहीं कह सकते तब हम कैसे कह सकते हैं? यथा—'जो सुखासिंधु सकृत सीकर ते शिव विशंवि प्रभुताई। सोइ सुख अवध उमिंग रहेड

दस दिसि कवन जतन कहाँ गाई॥' (गो० १। १। ११) 'आनैद महँ आनैद अवध आनंद वधावन होइ।' यहाँ 'सम्बन्धातिशयांक्ति अलङ्कार है। (वारकवि)

नांट २ चौधेपनमं एक ही पुत्रमं न जाने कितना मुख होता है और यहीं तो एकदमसे चार पुत्र हुए फिर उस परम मुखदो कीन कह सके—'सोइ सुख उमिंग रहेउ दस दिमि '' क्ष्ण गास्वामीजीके मतसे चारों भाई एक ही दिन हुए, ऐसा कई उद्धरणोंसे प्रमाणित होता है, यथा—'जनमे एक संग सब भाई' 'पून सपून कॉमिला जायों अचल भयउ कुलराज॥ वैन चाक नीमी तिथि सित पख मध्य गगन-गत भानु ॥ २॥ सुनि सानंद उठे दमस्यदन सकल समाज समेन। लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निकेत॥ ६॥ जातकर्म किर पूजि पितर-सुर दिये पहिदेवन दान। तेहि अवसर सुन नीनि प्रगट भये मगल मुद कल्यान॥ ७॥ आनंद महै आनंद अवध आनंद वधावन होइ। उपमा कहाँ चारि फलकी मोको भलो न कहै कि कोइ॥' (गो०। १ २) 'आजु महामंगल कोसलपुर सुनि नृपके सुन चारि भए॥ १॥ अति सुख बेगि बोलि गुर भूसुर भूमि भीतर भवन गए। जातकर्म किर कनक बसन मिन भूषित सुरिम समूह दये॥ ३॥ दल फल फूल दूब दिथ गोचन युवितन्ह भिर भिर धार लये। गावन चलीं भीर भइ बीथिन्ह बंदिन्ह बाँकुरे बिरद बए॥ ४॥ कनककलस बामर पताक ब्वज जह तह बंदनवार नये।" ' इत्यादि। (गी० ३)

गी० बा० पद ३ से यह जान पड़ता है कि एक ही दिन किडिंग् आगे-पीछे चारों भाइयांका जन्म हुआ, तत्पश्चात् नगरमे बधायां उत्पवादि हुए। मानसके क्रमसे यह सिद्ध हाता है कि श्रीरामजन्म होनेपर गुरु बुलाये गये जातकर्म-संस्कार हुआ दान दिया जा रहा है उसी समय कैकेयोजी और सुमित्राजीके पुत्र हुए अथवा, यह भी हो सकता है कि मुख्य तो श्रीरामजन्म है, इससे उनके जन्मपर जो हुआ सो कहा गया, तब भाइयोंका जन्म कहा गया हुए सब एक ही दिन —पर किसीका मन है कि भरतादिका जन्म कहकर तब 'वह सुख" में पूर्वीदवसका सुख फिर कहने लगे, इससे भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया। और गी० बा० ४ से जान पड़ता है कि दशर्माको तीन पुत्र हुए यथा—'दिन दूसरे भूग भामिन दोड भई सुमंगलखानी। भयो सोहिलो मी जनु सृष्टि सोहिलो सानी॥' और पद ५ के 'क्यों आजु कालिहु परहुँ जागरन होहिंगे नेवते दिवे।' इन शब्दोंसे जात होता है कि दशर्मीको भरतजी और एकादशीको श्रीलक्ष्मण-शज्जुबजी हुए उसी हिसाबसे एक एक दिन पीछे इनकी छिठियाँ होती गयों। तीन पदोंमें तोन बातें लिखो गयों, क्योंकि इस विषयमें मतभेद है उपर्युक्त पद्योंमें समय और सुख तथा समाज और सम्पन्ति इन चारोका अपूर्व और अनुपम होना स्पष्ट है।

अध्यात्मामायणका मत है कि जब गुरुजोहाग श्रीगमश्रीके जानकर्म आदि आवश्यक संस्कार ही गये तय कैकेयोजी और मुमिशाओके पुत्र हुए। यथा—'गुरुणा जानकर्माणि कर्नध्यानि चकार स.॥ कैकेयो चाथ भरतममृत कमलेक्षणा। मुमिशायां यमी जातौ पूर्णेन्दुमदृशानमाँ॥ (अ० रा० १ ३। ३१-३८) अ० रा० का यह प्रमु मानससे मिलता-जुलता-मा है जैमा में उपरसे दिखाना आ रहा हूँ। वालमीकीय सर्ग १८ में अन्य तीनों भाइयोंके जन्मके नक्षत्र दिये हैं, यथा—'भरतो नाम कैकेया जुने सत्यपराक्रमः। १३ । अथ लक्ष्मणशृत्रुशी सुमिशाजनयत्मुनी। १४। पृथ्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रमुचधीः। सार्पे जातौ तु मीमिश्री कुलीरेऽध्युदिने रवौ। १६॥ अर्थात् कैकेयोजीने श्रीभरतको उत्यन्न किया और सुमिश्राजीने श्रीलक्ष्मण-शत्रुष्ठको उत्पन्न किया भरतजी पृष्य नक्षत्र और मीन लग्नमे उत्यन्न हुए और श्रीलक्ष्मण शत्रुष्ठजो आश्लेषा नक्षत्रमें हुए, जब कि सूर्य कर्कट लग्नमें उदित हुए थे। इमसे जान पड़ना है कि दूसरे दिन दशमोको कुछ गत रह श्रीभरतजी और मध्याह्ममे श्रीलक्ष्मण शत्रुष्ठजो हुए।—'भरतजननस्य उदयान्यूर्वत्वज्ञापनायात्रीदित उत्युक्तम्, यहा उदिने प्रमुद्धे मध्याह्मकाले उत्यर्थ । रामस्य मुनर्वमुनक्षत्रं तिधिनंत्रमी भरतस्य पृथ्यनक्षत्रं दशमी मौमिश्र्योश्य दशमी आश्लेषानारेति विशेषः॥। १४॥ (श्रीमोनिजन्दराजीय टीका)

प्रव स्वामीजी लिखते हैं—'माव पीव नोटमें' 'सापें जाता तु सीमित्री कुलीरेडभ्युदिते रखी'। सापं=अश्लेषा-•अत्र कुलीर (चन्द्रे) कर्कगणिमें चन्द्र और मध्याह्रकालमे हुआ सूर्य मधराशिमें है यह रामजन्मकाल-कथनमें म्यष्ट कहा है 'जब सूर्य कर्कटलग्नमें उदित हुए थे' यह अर्थ बड़ी भूल और अनर्थ है। चैत्रमें नवमीको सूर्य जब मेयराशिमं है तब सूर्यका कर्कटराशिमें उदय आषाइमासमें हो होगा यह भूल माठ पीठ में असावधानीके कारण हुई है। जब मेवराशिमं सूर्य हैं तब मीन लग्न सूर्योदयके पूर्व ही आयेगा। अत भग्नजीका जन्म दशमी मानना ही पड़ना है। नवमीको पुनर्वमु है, दशमोको सूर्योदय पूर्वकालमें पुष्यनक्षत्र है और आश्लवामें लक्ष्मणशत्रुप्रका जन्म मध्याहकालमें कहा अत एकादशो मानना ज्योतिषशास्त्रानुसार हो समुक्तिक है और वही गोविन्दराजीय टीकामें साररूपमें लिखा है (माठ सठ न संस्कृत जाने न ज्यातिष जैसा टीकाओंमें पाया लिखा दिया है।)

मानसमें श्रीभग्तादि भाइयोका जन्म सूर्यंक (श्रीरामनवमीक दिन) ठहरे रहते ही कहा गया है सभ्याका रूपक और सूर्यंका अस्त होना इसके पश्चात् है। इससे स्पष्टरूपसे मानसकल्पकी कथामें चारीं भाइयोका एक ही दिन प्रादुर्भाव सूचित कर दिया गया है।

#### अवधपुरी सोहड़ येहिं भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥३॥ देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी॥४॥

अर्थ—अवधपुरी इस प्रकार सुशाधित हो रही है मानो गन्नि प्रभूमे मिलने आयो है। ३ । सूर्यको देखकर मानो मनमे सकुचा गयी। तथापि संध्याके अनुमान वन मयी। [तो भी मनमें विचार करके संध्या वनकर वहाँ रह गयी। (प्र० सं०)]

टिप्पणी १ 'अवधपुरी सोहड़ येहिं भाँती। 'इति। (क) मध्याह्नकाल (दोपहरका समय) संध्याकाल-सा हो गया, इसीसं रात्रिका रूपक करते हैं पास दिवसका दिन हो गया तब मानो रात भी मिलने आयी है यथा — 'देखन हेतृ राम बैदेही। कहाँ लालसा होइ न सेही ॥''प्रभु' हैं इनके निकट रात्रि और दिन दोनों इकट्ठा हो सकते हैं। उनके लिये कोई बात असम्भव नहीं है (ख) 'आई जनु रात्री 'का भाव कि श्रीरामजन्म मध्याक्षमें हुआ उस समय दिन था, रात न थी, अतएव रात आयी। (ग) 'अवधपुरी सोहड़ येहिं भाँती' देहरीदीपक है पूर्वीपर दोनोंसे इसका सम्बन्ध है। पहले रामजन्ममें दिन रहा, इसीसे प्रथम दिनकी शीभा कही जब लागोंने भूप की (अर्थात् जलायी), अवीर उदायी और वेदध्विन होने लगी तब राम्निके अरागमनकी-सी शोभा हुई राम्निका स्वरूप अयोध्यादीक स्वरूपमें दिखाते हैं क्योंकि बिना साक्षात् रात्रि आये राम्निका स्वरूप नहीं दिखाते बनता — 'अवधपुरी सोहड़ येहिं भाँती' का यही भाव है।

नोट—१ गिंवको मिलने आना क्यों कहा? यह प्रश्न उठाकर दो एक महानुभावोंने इसका उत्तर भी दिया है। जैसे कि— १) यहाँ एजिसे एकिक अभिमानी देवनासे तास्पर्य है। वह मिलने क्यों आया? इसिल्ये कि में चन्द्रसाकाभिष्युख हूँ चन्द्रस्थानिसे उपलक्षित स्थांक दिख्य भोगोको भोगकर पुन लीटना पड़ता है, यह समझक्ष्य अवावृत सामके लाए मुझे अङ्गीकार नहीं करते। अन में आपको शरण हूँ इसीसे भगवान्ते 'चन्द्र' पद अपने नाममे ग्रहण किया। अथवा, (२) राजिसे राजिस्य कृष्ण्यक अभिप्रेत है। वह मिलने आयी भाव कि मेग सामल्य आपके राजयागके ग्रहणमें है। इसीसे विस्तृद्धके ह्या वास्त्रियोग (योगवासिष्ठ, में राजयोगको सामल्या की। अथवा भाव कि अवनार सूर्यवंशमें सूर्यदेवके समय (दिन, में हुआ, अत, मैं आकर मिलो हूँ कि अब मुझे भी तो अपने दिन्य जन्म कमसे मफल जनाना उचित है। अत भगवान्ते कृष्णावनारमें अर्द्धगित्रिको जन्म लेकर उसे समल किया और राम रहस्य भी गांत्रमें किये अथवा भगवान्ते अभ्युखानमधर्मस्य तदानानं मृजाम्यहम्।' इस वाक्यको स्मरणकर उत्तका अवतार ज्ञान पहले ही मिलनेको आयो कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी निशाचरेका मली समझकर मेंगे भी दुर्दशा करें अथवा इससे मिलने आयो कि जैस अपने दिख्य जन्महारा दिवसार्थमाने देवनाको आपने समल किया वैस ही विवाहके समय मुझे कृताथ केत्रिय अन भगवान्ते उसे कृतार्थ किया यथा - 'मुने विनाजित राजित राजने। राजी कहिं बिलोकहु सजनी। सुंदर बशुन्ह सासु ले मोई। फनिकन्ह जनु मिर मिन उर गोंडी।' (३५८ ३ ४) (मान नव विन्व) अथवा, श्रीरामचन्द्रजी समाधि निशाके पनि है यह समझकर राजि मिलने आयो। (रा० प्र०)

(२) वस्तृत यह कविको कल्पनामात्र है। न यत्रि मिलन आयी और न मिलना कहा हो गया

केवल उत्पेक्षा की गयी है। मध्याहरसमयमें अवीरसे आकाशपर अरुणाई छा गयी और वहुन धूपसे धुओं भी छाया हुआ है, जिससे ऐसा जान पड़ना था कि मानो सध्या हो गयी। कविने केवल सन्ध्यासमान दृश्यको लक्षित करके उत्प्रेक्षा की है, किन्तु टीकाकार महोदयोंने उसमें भावोंकी भावना भी दर्शित को।

टिप्पणी—२ 'देखि भानु जनु मन मकुवानी।' इति। (क) सूर्य हैं, इससे रात नहीं हो सकती। सूर्यको देखकर रात्रि मनमें सकुचानी हुई आयो, इमीसे दिन नहीं रह सकता दोनोंको सिंध है, इसीसे सन्ध्याका रूपक करते हैं। (ख) 'बनी संध्या अनुमानी' का भाव कि सन्ध्या नहीं है, दिन है, सन्ध्याकी नाई बन गयो है। यदि साक्षात् सन्ध्या होतो तो 'संध्या भई' कहने। दिन रात और सन्ध्या तीन काल हैं, ये तोनों श्रीरामजन्ममे हाजिर हैं, यथा—'काल बिलोकत ईस रुख '(ग) 'तदिप' का भाव कि सूर्यके रहते रात्रि नहीं होती तथापि सन्ध्याके अनुमान हुई। (घ) सकुचानेका भाव कि सूर्य पुरुष है, रात्रि स्त्री है अतः देखकर सकुचना कहा। सकुचकर चली नहीं गयी, सन्ध्याके अनुमान बन गयी [रात्रिका पति चन्द्रमा (निशापति) है, उसके लिये मूय पर-पुरुष है, अतः सकुचना उचित ही है]।

नोट—२ नगरमें अवीर और अगरका धुओं छाया हुआ है यही उत्प्रेक्षाका विषय है रात्रि जड़ है। उसे मिलनेके लिये दोपहरमें आनेको कहना कविको कल्पनामात्र है। अत यहाँ 'अनुकाधिषयायस्तृत्येक्षा' है। रात्रिका संकोचवश संध्या बन जना अहेनुको हेनु उहराना 'असिद्धास्प्दहेतृत्येक्षा' है।

पं० रामधरण मिश्रजी लिखते हैं कि 'अवधपुराका बालकप राममे मिलनेका रूपक कवि बाँधना चाहते थे। पर रामजोसे पुरोका वियोग कदापि नहीं होता यह सोचकर वे रूपक बदलते हैं।'

'देखि भानु जनु मन मकुवानी। 'इति। 'अर्थात् रात्र भानुकुलभानु श्रीगमको देखकर सकुची। किन्तु सुर-नर-नागोको उत्सुकता देख गतिकपा अवधपुरी भी दौड़ी पर वहाँ अपने सनातन संगीतिको देखकर संकुचित हुई कि यह सबंस्व धन तो मेरा हो है मुझमे अलग नहीं। यह समझ समस्त अपने रात्रिकपी रूपको न हटा सकी। जहाँ सूर्य है वहाँ रात्रि नहीं फवली, अत उस समय सूर्यकप रामवालके सयोगसे सम्ध्याका अनुहार धारण कर लिया 'यहाँ अयोध्याका रूपक ग्रथम गतिसे क्यों बाँधा और फिर रूपक बदलकर सन्ध्याका अनुमान वयों कराया? उत्तर—'राति (ददानि) सर्व मुखं या मा रात्रिः।' अर्थात् रात्रि सब जीवोंको विश्राम देनेवाली है, वैसे ही सब जीवोंको विश्रामम्थली अर्थाध्याकीको समझकर प्रथम रात्रिसे रूपक दिया। रात्रिसे सुचुप्ताबस्था होती है और श्रीअयोध्याको सदा जाग्रत्-अवस्थामे रहती है गमकार्यसे समाहितचित्र है। अत सम्ध्याका रूपक बाँधा। जिस बेलामे मनुष्य भलोगीति श्रीरामजीका ध्यान करते हैं, उसे 'सन्ध्या' करते हैं'। सन्ध्याक्रपा अर्थोध्यामें सदा श्रीसीतारामका ध्यान और जागरूकता रहती है। सन्ध्या तोन हें साय, पध्याह और प्रात, यहाँ प्रात, सन्ध्याका रूपक जानता चाहिये। क्योंक आगे वेदध्वतिका वर्णन है वेदपाठ सायकालमें वर्जित है क्योंकि अनध्यायका समय है। वेदपाठ प्रभातहोंमें मुशांधित है। पुन आगेकी चौपाई 'कानुक देखि पतंग भुलाना कर्म समूह जनु तारा' यह चौपाई घटित हागी फिर 'कानुक देखि पतंग भुलाना , इसको कैसे घटित करेंगे? साय सन्ध्याके रूपकमें अनेक दृष्या उपस्थित होते हैं। (पं० रा० च० मिश्र)

63 ब्रीमिश्रजीके मतमे यहाँ प्रात सम्ध्याका रूपक है। साय-सन्ध्यके पक्षमें भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जन्म मध्याहमें हुआ और सित्र दिनके बाद आती है, पीछेसे नहीं। यहाँ प्रत्यक्ष वेदध्विन हो रही है, उसीपर पिक्षयोंकी बोलीकी उत्प्रेक्षा की गयो है। यदि सम्ध्याके अनुमार वेदध्विनका रूपक किसी दूसरे शब्दपर किया जाता तो यह दोष आ सकता था। रहा—'काँनुक देखि पतंप भूलाना' इसको तो इस उत्प्रेक्षासे पृथक् हो मानना पड़ेगा, क्योंकि मध्याह कालके सूर्य किसी भी सन्ध्याके वर्णनक अनुकूल नहीं हो सकते

अगर धूप बहु जनु अधिआरी। उड़ै अबीर मनहुँ अरुनारी॥५॥ मंदिर मनि समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा॥६॥ शब्दार्थ—अगर=एक स्गन्धयुक्त लकडो जिसको पूजनके समय जलाने है जिससे सुगन्ध उड़ती है। धूप=चदन, गुग्गुल, सल, अगर अदिके जलानेसे जो धुआँ उठता है असनारी=अरुणाई ललायी, लाल रङ्गा अबीर=गुलाल। रङ्गीन बुकनी जिसे लोग होलीके दिनोंमें अपने इष्ट मिल्रापर डालत हैं। यह प्राया लाल रङ्गकी होती और सिधाड़ेके आटेमें हलदी और चूना मिलाकर बनती है। अब आसरोट और विलायती बुकनियोंसे तैयार की जानी है।

अर्थ—अगरकी बहुत-सी धूपका बहुत सा धुओं (जो हुआ वहीं) मानो सन्ध्यके समयका-सा अँधेरा है. जो अबीर उड़ रहा है वही मानो (सन्ध्यासमयकी) अरुणाई है। ६० (समस्त) मन्दिरोके मणिसमूह मानो तारागण हैं। राजमहलका कलश ही उदार (पूर्ण) चन्द्रमा है।। ६॥

टिप्पणी—१ 'अगर धूप बहु जनु अधिआगै। 'इति। (क) अष्टान्धके आदिमें अगर है, अताएव 'अगर शब्द प्रथम रखकर 'अगरधूप' में अष्टगन्ध धूप मृचिन कर दिया है। नगर बड़ा भारी है। अगरकी धूप बहुत हुई, तब कुछ अन्धकार सन्ध्याका सा हुआ। (ख) 'उड़ें अबीर ' इति। अटारियाँ बहुत केंची हैं, महल कई कई खण्डके हैं। ऊपरसे लोग अबीर छाड़ते हैं, वहीं दिशाओंकी ललाई है। सन्ध्याकी ललाईकी (उत्प्रेक्षा) है इमीसे 'मनहुँ अरुनारी' कहते हैं। प्रथम अरुणता हाती है तब ताराणण देख पड़ते हैं, इसीसे प्रथम 'अधिआरी' कहकर तब नाराणण कहते हैं।

टिप्पणी—२ 'मंदिर मिन समूह जनु नास। 'इनि। (क) ऊपर 'अवधपुरी सोहड़ मेहि धाँनी। 'में अवधकी शोभा कहकर राष्ट्रिको शोभा कहने। राजिको शोभा चन्द्रमा और तारागणसे है यथा—'सिसमाज मिलि मनहु सुरानी।' इसीसे राजिको शोभा कहनेमें चन्द्रमा और नारागणका वर्णन किया। मन्दिर बहुत उँचे हैं, मन्दिरोमें ऊपर जो मणि लगे हैं तारागण हैं। (ख) 'इंदु उदारा' का भाव कि नवमी निधिका चन्द्र खणिइन होता है 'उदार' कहकर पूर्णचन्द्र मृचिन किया। पूर्णचन्द्रको उपमाम जनाया कि कलश चहुत उँचा है यथा—'धाल धाम ऊपर नम खुंबत। कलस मनहुँ रिव मिम दुनि निद्रत॥' पूर्णमासी पूर्णाणीथ है उसीमें पूर्णचन्द्र होता है। पूर्णचन्द्रकी उपमा देकर जनाया कि एजाका महल पूर्ण (मासी) है और महलका पूर्णकल्पा पूर्णचन्द्र है पुन, (ग) 'मृपगृह कलस सो इंदु उदारा' कहनेका भाव कि राजाके गृहमें बहुत कलश हैं, इनमेंसे जो उदार अर्थात् जो सबसे बड़ा भारी (उदारो दानुमहन) कलश है बही पूर्णचन्द्र है। (घ) पूर्णमाको सन्ध्राहीमें चन्द्रोदय होता है इसीसे मन्ध्राके रूपकमें पूर्णचन्द्र वर्णन किया गया।

नोट—पं॰ रामचरण मिश्रजी लिखते हैं कि 'अरुपोदयमें बड़े ही तारे दिखायी देते हैं छोटे नहीं, ऐसे ही छोटे मुक्ता आदि रत्न नहीं दिखायों देते, किन्तु मणिसमृह ही बड़े हातागण दिखायी देते हैं राजभवनके कलशकों उदार चन्द्रमा कहा। जो अपन्त सर्वस्व देनेको उद्यत हो उसे 'उदार' कहते हैं यहाँ चन्द्रमा अपना सर्वस्व मूर्यके लिये देनेको उद्यत है '—[कलशके सम्बन्धसं यहाँ 'उदार' से पूर्णका बोध होगा यद्यपि पूर्णिमा यहाँ है। वा उदार=श्रेष्ठ उत्तम। (प्र॰ १३)]

## भवन बेद धुनि अति मृदु बानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी॥७॥ कौनुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तेई जात न जाना॥८॥

शब्दार्थ—मानी=मिली हुई। मुखर=शब्दः पतंग=सूर्य। तेईँ=उसने।

अर्थ—राजभवनमें अत्यन्त कोमल वाणीमें (जो) वेदस्वित हो रही हैं (वही) मानो समयमें मिली हुई अर्थात् समयानुकृल, सन्ध्यासमयकी-सी। सन्ध्यासमयमें बहुन पक्षी एक संग बोलते हैं, बड़ा शब्द होता है। वैसे ही यहाँ बहुत से ब्राह्मण मिलकर वेद-ध्विन कर रहे हैं। अत- कहा कि 'समय जनु सानी' पिक्षयोंका वाणी (अर्थात् वहचहाहट) है अत- (यह) कोनुक देखकर सूर्य (भी) भुलावेमें पड़ गये वा भूल गये अर्थात् उनको अपनी सुध-बुध न रह गयी (इसीसे) उनको एक मामका व्यतीत हो जाना न जान पड़ा। ८॥

नोट—१ '**भवन बेद धृनि'** इति , मन्ध्याममय बहुत-से पक्षी एक साथ बोलने है जिससे बड़ा शब्द होता है, बैसे ही बहुत ब्राह्मण मिलकर बेद पढ़ने हैं। यहाँ अगणित ब्राह्मणोंक मिलकर बेदध्विन करनेसे जो शब्द हो रहा है उसकी उत्प्रेक्षा पश्चियोंको सन्ध्यासमयानुकूल मुहावनी बोलोसे की गयी है वेदपाठ अत्यन्त मृदु वाणीसे हो रहा है इसीसे पिश्चिको वाणोंकी उपमा दी गयी। पिश्चिकी वाणी अित मृदु होती है (प० रामकुमार) पिश्चयोंके शब्दका अर्थ नहीं समझ पड़ता, पर उनको बोली प्रिय लगती है, जैसे वेदकी ऋवाओंका उच्चारण अर्थ न जाननेपर भी कैसा भला लगना है। (श्रीजानकीशरणजी) २ सन्त उन्मनीटीकाकार 'समब जनु सानी' में के 'जनु' का अर्थ 'उद्भव' कहते हैं अर्थात् समयके उद्भवसे सनी हुई खगरागिनी सी जान पड़ती है भाव यह कि इस समय जो आनन्द उमड़ रहा है, जो सुख उत्पन्न हुआ है उस समयजन्य मुखसे सनी हुई पिश्चयांकी बोली है। ऊपर जो अर्थमें लिखा गया वह पं० रामकुमारजीके भतानुसार अर्थ है। पाण्डजी 'समब सुख सानी' पाठ देते हैं और अर्थ करते हैं कि 'जैसे पक्षी बसेरेम आके सुखसानों वाणी बोली बोली हैं '

टिप्पणी—१ (क) पक्षीगण सन्ध्यासमय सचन वृक्षमं वांलते हैं। यहाँ राजाका भवन कल्पवृक्ष है. जहाँ चारो भाई अर्थ, धर्म काम और मोक्षरूप विराजन हैं यथा—'जनु पाये महिपालमिन कियन सित फल चारि॥' (३२५, (छ) इस प्रसङ्गमें आठ बार उपमा (उत्प्रेक्षा) कही गयो—'प्रभृष्ठि मिलन आई जनु राती', 'देखि भानु जन मन सकुचानी', 'अगर धूप बहु जनु अधिआरी' 'उड़ै अबीर मनहु अकनारी', 'मिदिरमिन समूह जनु नारा' 'नृपगृहकलस सो इंदु उदारा', 'जनु खगमुखर' और 'समय जनु सानी।' आठ बार कहकर आठ प्रकारको मृद्योपमा यहाँ जनायी। [यह प० रामकुमारजीका मत है। परन्तु लाला भगवानदीन एवं प० महाधोरप्रमाद मालवायक मनानुमार 'जनु', 'मनहु' आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलङ्कारमें होते हैं अर्थाली ५ ६, ७ मे अगरधूप अवीर मिदरमे जडे हुए मणिसमूह, महलके शिखरका कलश और धरमें की वेदध्विन उत्प्रेक्षाके विषय प्रथम कहे गये तब उत्प्रक्षा की गयी अतएव इनमें 'उद्यव विषयायसन्दियां।' है।]

टिप्पणी -२ 'कौतुक देखि पनंग भुलाना' इति। कोनुक एक तो जो कुतूहल हो रहा है वह। दूसरा कौतुक यह कि सूर्यने रात्रि कभी नहीं देखी थी. सो रामजन्यत्सवमें देख ली-यह भाव दरसानके लिये

प्रथम राजिका वर्णन करक तब '*क्षांतुक देखि यतंग भुलाना' करते हैं*।

मोट—२ बाजा हरीदरमजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'यतंग' नाम महत्रुक है कि बड़े उडने-चलनेवाले थे, सो भी श्रीरामजन्ममहोहस्पव टेग्वकर अपने चलनेकी मर्यादा हो भूल गये, तब भला और लोगोंको यदि तन-मन-धनकी विम्मृति हो गयी तो आरचर्य क्या? मृयंका रथ हमेशा पुरीके ऊपर जब मध्याहमें आता है, तब घड़ीभर थम जाता है सूर्यको बस यही बोध रहा (कि इननी हो देर उहरे। हमेशा जब अन्य समय रामोत्सव होता है तब सूर्य मनुष्यरूप धरकर पृथ्वीपर उतर आते हैं और मुख्यरूपमें संसारको कार्य मर्यादापूर्वक वैसे हो होता रहता है पर इस समय रथसमेत थम गया यहाँ देह धरकर नहीं आये क्योंकि इस कुलके आदि-पुन्च हैं, कपटवेशमें आते तो प्रेममें कही असलों रूप प्रकट हो जाता जिससे भगवान्का अवला प्रकट हो जाता तब गवण वध न होता। दूमरे आकारको उत्सवका दर्शन अधिक अच्छा हो रहा है '

## दो०—मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानै कोइ। रथ समेत रिंब थाकेउ निसा कवन विधि होइ॥१९५॥

अर्थ—(सूर्य एक मास व्यतीत होना न जान पाये इसीसे) महीने दिन (अर्थात् ३० दिन) का एक दिन हो गया इस मर्म (भेद, रहस्य) को कोई नहीं जानता। सूर्य अपन रथसफिन ठहरे रह गये (तब) रात कैसे होती?। १९५

टिप्पणी—१ 'मास दिवस कर दिवस भा ' अर्थात् महीनाभर नवमीहीका दिन बना रह गया।
२ रक्ष समेत रिव धाकेउ' अर्थात् सूर्यकं घोडे सहस्थी, वेदोके पाठ करनेवाल और जितने सूर्यके साथ रहनेवाले थे वे सब 'धाके' अथात् उहर गये धाकेउ=उहर गये, यह बगाल प्रान्तकी भाषा है [पुन- 'रथ समेत' का भाव कि रथी सूर्य घोडे और सहस्थी अरुण तीनों ही आनन्दमें निमग्न थे। एकको भी चेत होता तो रथ चलता ] और प्रसिद्ध अर्थ यह है कि जन्मोत्सवकी शोभा देखकर सूर्य थक गये (अर्थात्

शिथिल हो गये)। जब महीनेभरका दिन हो गया तो महीनेभर सन्ध्या हो बनी रह गयी। तात्पर्य कि न किसोने भोजन किया, न शयन और न ही कोई नित्यके कृत्य किये, सारा दिन जन्मोत्सव करते ही व्यतीत हो गया ३—'मरम न जाने कोइ' इति भाव कि जब सूर्य ही 'कौनुक देखि भुलाना' जो 'दिनकर' हैं, दिनके करनेवाले हैं, जब उन्होंने मर्म न जाना तब और कौन जान पाता? इसीसे प्रथम सूर्यका भुलाना कहकर तब अन्य सबका न जानना कहा। ४—'निमा कथन बिधि होइ' इति। भाव कि जब प्रभुको मिलनेके लिये रात्रि आयी तो रात्रि हो जानो चाहिये थी सो न हुई, क्योंकि 'रथ समेत रिब धाकेड'।

#### 'मास दिवस कर दिवस भा' इति।

जिस राशिपर सूर्य रहते हैं उसीपर चन्द्रमा अमावस्थाको होता है। मेपके सूर्यक योगसे अमावस्थाको अशिवनी चाहिये अशिवनीसे पुनर्वसु सातवाँ है। अतएव अशिवनी अमावस्थाको हो तो पुनर्वसु नवमीको नहीं पड़ सकता, किंतु मधा पड़ेगा जो दसवाँ है। पुनर्वसु नवमीको तभी पड़ सकता है जब अमावस्थाको पूर्वाभाद्रपदा हो, पर अमावस्थाको पूर्वाभाद्रपदा होनेसे मपके सूर्य नहीं हो सकते थे और श्रीरामजन्मपर ये तीनों अर्थात् मेपके सूर्य, पुनर्वसु और शुक्ला नवमी पड़े यह प्रामाणिक बात है

इस असङ्गतिका मिलान किसोने इस प्रकारमे किया है कि 'नवमीको मीनके दस अशपर सूर्य थे। बास दिनतक तो मीनहों के सूर्य और रहने चहिये तब मेपके सूर्य आते हैं मेपका दसवाँ अश परम उन्च होता है, यह दसवें दिन पडना चाहिये। अब यह तो निष्ण्यत और सर्वमान्य है ही कि पुनर्वसु और नवमी थी, जिसके योगमे यह मानना पड़ेगा कि नवमीको मोनके सूर्य दसवे अंशपर थे और उसी दिन दोपहरसे मेथके दसवेंपर आ गये श्रीगदोग्वामीजीकी सम्मनिमें यह बात तबनक सम्भव नहीं जबतक सूर्यदेव एक मासतक वहाँ उपस्थित न रहे हों। इसी विचारसे कहा गया कि 'माम दिवस कर दिवस था।'

परतु इस उपर्युक्त कथनमें यह बाधा पड़ता है कि हमलोग जो प्रतिदिन सूर्यको उदय होकर अम्नाचलकी ओर जाते हुए देखते हैं यह उनकी अपनी निजको गिन नहीं है किंतु एक वायुमण्डल है जो सूर्य चन्द्र, तारागण आदिको पृथ्वीके ऊपर-नीचे घुमाना रहता है। इससे यह मिद्ध होता है कि जब वायुमण्डल रुकेगा तभी सूर्य भी रुकेंगे और उनके साथ हो चन्द्र, तारागण आदि भी रुके जायेंगे। जब मब नक्षत्र और सूर्य दोनों हो रुक गये तब राशिका परिवर्तन कैसे सम्भव हो सकता है? जो राशि, नक्षत्र आदि उस समय हैं, वे ही एक मासतक बने रह जायेंगे। इसोका समधन प्राय: दूसरे द्वासे श्रीमान् गाँडजोके आगेके लेखसे भी होता है

ग्रही यह पूर्ण परतम ब्रह्मके आविर्धावका समय है, उनकी अर्घाटन घटना है, इसमें क्या आश्चर्य है ? जो परमेश्वरको सर्वशक्तिमान् न मानते हां उन्होंको अश्चय हो सकता है। रघुकुलमें आविर्धाव है। असम्भवका सम्भव कर देना प्रभुके अवतारका छोतक है। सूर्य परमानन्दमें मन्त हो गये। उन्हें स्वयं न जान पड़ा कि हमें यहाँ एक मास हो गया।

त्रिपाठी जोका मत है कि सूर्यनारायण एक मासनक उहरे रह गये शेष ग्रहगण वरावर चलते रहे। एक मासमें स्वाभाविक स्थितिपर पहुँचे, तब सूर्यनारायण भी चले। अतः कहते है। 'मास दिवसः ।'

वि० त्रि०—यह भी नहीं कह सकते कि 'सूबदेवका हकना या आगे बढ़ जाना नितान अग्रम्भव है और इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता' क्यांकि विभिन्न पुगणोमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं। स्वय वाल्मी० रा० में अनुसूयाबीके दश राजियाको एक राजि कर देनेका वर्णन है। यथा—'देवकार्यनिमिन्तं च यथा सन्वरमाणया। दशसत्रे कृता राजिः मेथं मातेब तेउनच॥' (२। ११७ १२) (अर्थात् है अनघ रामचन्द्रजो देवताओं के कार्यके लिये जिस अनुसूयाने दस राजिकी एक राजि बना दी, वह यह तुम्हारी माताके तुल्य है।) तब क्या दस राजिको एक राजि बिना सूर्यके रुके हो गयी और ग्रहमण्डलमें यथोचित स्थान पानेक लिये सूर्यकी गतिमें काई विश्वषत न हुई और यहाँ तो साक्षात् पूर्णब्रह्मका अवतार होनेवाला था।

## 'मरम न जानै कोइ' इति।

जो ऐसे तीन अक्षत्रोंको एकत्र कर सकता है जिनका एकत्र होना असम्भव है, उसकी लीलाको कीन समझ सकता है?—'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।'(२।१२७) महर्षियोने अपनी अपनी रामायणोमें इन नक्षत्रोंके नाम दिये हैं। पर पूज्यपाद गोस्वामीजीने 'सकत भये अनुकूल', 'पुनीन' और 'सुभ' कहकर छोड़ दिया था। यहाँ 'मास दिवम कर दिवम भा' इस अर्घाटन घटनाको लिखकर उन्होने अन्य ग्रन्थोकन असम्भव ग्रहादिके योगोंका सम्भव होना जना दिया।

श्रीनमे परमहसजी 'माम दिवस' का 'तीन सौ साठ घटे' का एक दिन ऐसा अर्थ लिखते हैं। इसमें 'दिवस' से, केवल दिन (रात नहीं) का अर्थ लिखा गया है और दिनका साधारण मान

बारह घटा होता है। इस तरह मास दिवसमें तीन सौ साठ घटे हुए।

'मास दिवस' शब्द कई स्थलोंपर आया है। सर्वत्र इसका अर्थ सभी टीकाकारोंने 'एक मास' 'तीस दिन' ही किया है और यरमहंसजीने भी 'माम दिवस नहें रहेउ खरारी॥' (४।६।७) और 'मास दिवस महुँ नाथ न आवा॥' (५।२७) में 'महीनाभर' और 'एक माह' अर्थ लिखा है

जब किसीने न जाना तो कविने कैसे जाना? उन्हों सूत्रधर प्रभुको कृपासे पहले ही कह सुके हैं—'जेहि यर कृपा करिं जन जानी। किंब उर अजिर नवाविह बानी॥' अतः किंव जान गये। वहा दिन होनेसे किसीका मन क्यों न घबदाया, क्यों के दु ग्रु-सुखका अनुभव करनेवाला मन है, यथा—'बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥' और मनके प्रेरक श्रीगमजी हैं, यथा—'उर प्रेरक रघुषंस विभूषन।' पुनः श्रीगमजन्मोत्मवके कौतुकमें सूर्यदेव भूल गये थे उनको भूलका श्रीगमजीको सँभावन। पड़ा, क्योंकि उन्होंके उत्सवमें भूले थे। अन किसीका मन नहीं घबड़ाया और न किसीको मर्म जान पड़ा। (नंगे परमहंसजी)

श्रीरामदाम गाँडजी—कालका मान 'देण' के विविध पिण्डोंको सापेश गितपर अवलियत हैं। इस विवस्तत ब्रह्माण्डमें भगवान् दिवाकर ही इसके नियासक हैं। यदि उनको गित रुक जाय या घट जाय हो उसी निष्मतिसे पृथ्वी, चन्द्रमा सङ्गल, गुरु आदि सभी ग्रहोपप्रहोको गित भी सापेश रीतिसे रुक जाय या घट जाय। अत. जब कभी परात्पर अवलित होते हैं, भुवन-भास्कर रुक जाते हैं और अग्विल ब्रह्माण्डोंके नियासककी अद्भुत लीला देखनेमें भूल जाते हैं इनके साथ हो जगत् (चलनेवाला), संसार (संसरण करनेवाला), ग्रह, उपग्रह तो क्या, सारी सृष्टिकी गित रुक जातो है। यथा—जो अङ्कुन चौबीस धण्टेमें निकलता वह महोनंभरमें निकलता है, जो भाजन दो पहरमें पचता वह साठ पहरमें पचता है, जितनी साँस चौबीस घण्टेमें होता महोनंभरमें चलती उतनी ही महोनंभरमें चलती है, जितनी नाडोका थपकन चौबीस घण्टोंमें होता महोनंभरमें होता है। घडीकी सुई जो बायह घण्टोंमें घूम जाती वह पहरह दिनोमें घूम जाती है

प्रकृतिके परमाणु-परमाणुमें लेकर बड़े से बड़े पिण्डको गति मापेक्ष होती है। अतः ज्योतिषियोंके लिये भी जो कालका मान सापेक्ष पतिसे लगाने हैं, मूयके रुकते या सुस्त हो जानका हाल जातना आसम्भव है इस विपर्ययका हाल कोई वैज्ञानिक भी नहीं जान सकता। इस'लिये 'मरमू न जानइ कोई।' 'पत्म' (पत-गम्) इमालिये कहा कि गिरने वा वैठ्यके लिय (अस्त होनेक लिये) चलता है, सो 'यही

पतङ्ग अपना अस्त होना भूल गया 'पतग' का प्रयोग साभिप्राय हैं

विज्ञानको अधूरी शिक्षा होनेके कारण ये बातें कम लाग जानते हैं कि जैसे पृथ्वो चलती हैं विसे ही सूर्य भी बड़े वेगमे चलता है। जिम दिशाको सूर्य चलता है, उसीकी गतिके अनुसार बढ़ती हुई पृथ्वो उसका परिक्रमण करती है उसी तरह नेहरी चालसे बढ़ते हुए चन्द्रमा पृथ्वोका परिक्रमण करता है चिद्र सूर्यकी गति घटे तो अपेक्षाकृत सबका वेग घटेगा नहीं तो तुरन्त ही सारा ब्रह्माण्ड जिन्न भिन्न हो जावगा। यह पिण्डोंकी प्रत्यक्ष गतिका वर्णन है। इन पिण्डोंक अभिमानी देवना भगवान भास्कर, भगवती धरित्री, भगवान चन्द्रमा अपनी अपनी सापेक्ष गतिक निवासक हैं यह हमारा हिन्दूशास्त्र कहता है। ऊपर जो 'मरम् न जानड कोइ' को हमने व्याख्या की है वह आज पर्यन्तके विज्ञानसे

सिद्ध व्याख्या है आजकल हमलोगोंकी उलटी बृद्धि आसृग्शास्त्रोंका अधिक प्रमाण मानती है। इसलिये में नि सकीच कह सकता हूँ कि अधिनव शुक्राचार्य जर्मनीक प्रोफेसर एन्स्टैन (Einstein) का सापेक्षवाद (Theory of Relativity) मेरी उपर्युक्त व्याख्याका समर्थक है। यह व्याख्या मैंने नये जर्मन सापेक्षवादके प्रकाशित होनेके कई वर्ष पहले की थो। कालकी सापेक्षना 'वैज्ञानिक अद्वैतवाद' में भी दिखायी गयी है। सापेक्षवाद भारतवर्षके लिये कोई नई चीज नहीं है।

प्रोफे॰ दीनजी—हमारे विचारमें 'मास दिवस कर दिवस भा' इससे यह लक्षित कराया गया है कि जब श्रीरामजीका जन्म हुआ उस समय 'अधिक चैत्र म'स' था। इसिलये अशुद्ध चैत्रमें कोई शुभ कृत्य नहीं हुआ। एक मास बाद जब अशुद्ध चैत्र बंत गया तब कृत्य किये गये अधिक मास शुद्धमासके बीचमें रहता है। चैत्र अधिक होत्रमें दोनों मास इस प्रकार रहेगे—शुद्ध चैत्र कृष्ण+अशुद्ध चैत्र शुक्ल+अशुद्ध चैत्र शुक्ल+अशुद्ध चैत्र शुक्ल अधिक मासकी जिस तिधिको सनानंत्यिन होती है शुद्धकी वही तिथि मानी जाती है। सुतराम् इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म अशुद्ध चैत्र शुक्ल नवसीको हुआ और उनकी जन्मतिधिका मान हुआ शुद्ध चैत्र शुक्ल नवसीसे इस प्रकार पूग एक मास बहे खातेमें चला गया और अशुद्ध चैत्र शुक्ल नवसीसे शुद्ध शृक्ल नवसीतक एक मासकी गणना एक दिन हुई इस अनुमानमें सन्यन। कहाँतक है यह हम नहीं बता सकते ('आज' से उद्धृत। श्रीविश्वताधप्रसाद मिश्र)।

पै० श्रीशुक्षदेवलालजी—'श्रीराम होग्लिक जन्मन्होत्मवपर जो परमानन्द हुआ उसी कारणमे अबतक श्राम और नगरवासी चैत्रको, होग्लि-महात्सव रम्म्बन्धमे महत्यावन जनकर अपने अपने घर्गको कूड़े-काकटको फाल्गुनके अन्तमें नगरक बाहर जलाकर उदा देन हैं और नवीन लेपन करके धरोंको शुद्ध करने हैं नान प्रकारक पत्र्यान्स मिष्टान्न बनात हैं अवोर-गुलाल-अरमजादि परम्पर छिड़कते हैं, नृत्य वादित्र करते हैं नवीन वस्त्राभृषण सक्, गन्ध धारण करते हैं और महम्मङ्गल परम पावन जानकर मृतकोंके शोकको विसर्जन करते हैं, आनन्द मनाने हैं। परंतु अझननावश उसको होरो होरी कहते हैं। होरी पद होरिलको अपभ्रंश है और हारिल झड़ले बन्नको कहते हैं।'

प० प० प०—यह रामजन्मका दिवस है, 'सुनि सिमुक्दन प्रामप्रिय बानी। (१९३ १, में दो० १९५ तक गिनरेसे ३० पंक्तियों हाती हैं। मासके दिन भी नीस होते हैं। इस दाहके साथ प्रथम दिन पूरा हुआ इस हिसाबसे आगे राणना कोजिये तो 'नामकरन कर अवसर जानी। बारहवों पंक्तिमें पड़ता है इस तम्ह नामकरणका १२ वें दिन होना सृचित किया। शास्त्रानुसार पुत्रका नामकरण १२ वें दिन हो बिहित है एक इसी तरह 'रामवितिमानस एहि नामा' औरमचित्रमानसका नामकरण भी चरितके प्रकाशमें आनेसे अर्थात् 'जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं। '(३४ ६) से १२ वीं पवितमें हुआ चरित्र पुत्र है। एक कन्याका नामकरण १३ वें दिन होता है। यह भी मानमको परम अद्भुत सकेन कलामें देख लीजिये। कविता सरिताका जन्म 'जली सुभग कविता सरिता सी। '(३९ ११) में कहा और उसका नामकरण १३ वें शब्दपर कहा है शब्द सख्यामे 'नाम' १३ वाँ शब्द पड़ता है—'चली १ सुभग २ कविता ३ सरिता ४ सो ५। राम ६ विमल ७ जम ८ जल ९ भरिता १० सो ११। सम्बू १२ नाम १३ ।'

## यह रहस्य काहू नहिं जाना। दिनमिन चले करत गुन गाना॥१॥ देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा॥२॥

शब्दार्थ—दिनमनि=दिनके प्रकाशक=सूर्य। रहस्य=वह गुप्त विषय जिसका तन्त्र स्वको समझमे न आ सके=गुप्त चरित

अर्थ -यह मुप्त चरित्र किसीने भी न जाना। सूर्य गुणगान करने हुए चले। १॥ सुर मुनि और नागदेव महोत्सव देखकर अपने अपने भाग्वकी बड़ाई करने हुए अपन अपने घरकी चले॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) पूर्व कहा कि 'मरम् न जानै कोइ' और अब यहाँ फिर कहते हैं कि 'यह रहस्य काहू नहिं जाना।' इसमें पुरक्षकर दोष आता है? नहीं पुनर्काकर नहीं है क्यांकि यहाँ दो बाते कही गयी हैं एक तो यह कि 'मास दिवस कर दिवस भा' यह मर्म किसीने न जाना। दुमरी यह कि 'रश्व समेत रिव थाकेड' यह रहस्य भी किसीने न जाना दो वातोंके लिये दो बार कहा। (ख) 'दिनमिन' का भाव कि सूर्यसे दिनका प्रकाश होता है जब वे यहाँ मासभर रुके रहे तब मासभरके दिनोंका प्रकाश (अनुभव) न हुआ। अर्थात् न जाने गये। जब चले तब 'दिनमिन' नाम देकर जनाते हैं कि सब दिन न्यारे न्यारे जाने गये। बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'दिनमिण नाम तो रिवका उलटा है क्योंकि रिवका मिण दिन है न कि दिनका मिण रिव जा जिससे उत्पन्न वा प्रकट होता है वह उसका मिण कहलाता है। जैमे, अहिमिण, गजमिण। 'दिनमिण' नाम सहेनुक है। क्योंकि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता है और कहीं पिताके नामसे पुत्रका नाम होता है। सो आजका दिन ऐसा ही है कि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता है। सो आजका दिन ऐसा ही है कि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता है।

(ग) 'श्वले करन गुन गाना' इति पूर्व 'रिव धाकेड' कहा था, अतः अब उनका चलना कहते हैं श्रीरामगुणगान करते चले; यथा—'करीहें राम कल कीरीत गाना।'

टिप्पणी—२ (क) 'देखि महोत्सव सुर मुनि नागा।' इति। प्रथम सूर्यका चलना कहकर तब इनका चलमा कहा। तात्पर्य कि सूर्यके चलनेसे काल बदला तब सबको चलनेकी इच्छा हुई। (ख) 'खले भवन खरनत निज भागा' इति। तात्पर्य कि श्रीरामजन्मोत्सव बड़े भाग्यसे मिलता है, इसीसे देवता मुनि, नाग प्रत्येक रामनवमीको अयोध्याजीमें आकर जन्मोत्सव रचते हैं। 'असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करिं पदयंकज सेवा॥ जन्म महोत्सव रचिं सुजाना। करिं राम कल कीरिन गाना॥' मब श्रीरामजन्मोत्सव देखनेसे अपने भाग मानते हैं

वि० त्रि०—'सुर मुनि नागा' 'बरनत निज भागा' इति। एक कल्पमें एक ही रामावतार होता है और वह वैवस्तत मन्वन्तरमें होता है, तो तेरह मन्वन्तर खाली रह जाते हैं। इन्द्रादि देवींकी आयु एक मन्वन्तरको होतो है। अत सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखनेमें अपने भाग्यको सराहना करते हैं। तैरह मन्वन्तरके सुर-मुनि-नागोंके भाग्यमें यह सुख नहीं था।

विक त्रिक-प्रभुके जन्मांत्मवको शिशिर ऋतु कहा है। इस ऋतुमें दो मास माघ और फाल्गुन होते हैं सो ऊपरके दो दोहोंमें १९३-१९४ में माघ मास वसंत पश्चमी आदिका उत्सव कहा। फिर दो दोहोंमें फाल्गुनोत्मव कहा। फाल्गुनमें होली होती है, रंग चलता है, अवीर लगायी जाती है, होलीमें खड़के-लड़को चोरी करते हैं, इत्यादि सब प्रसङ्ग यहाँ कहे गये हैं। यथा— 'मृगमद चंदन कुंकम कीचा। मर्वा सकल बीधिक बिब बीचा॥' 'उड़ड़ अबीर' सूर्यने एक मासकी चोरो को, शङ्करजी और भुशुण्डिजीने अपने रूपकी चोरी को 'और एक कहाँ निज चोरी' होलीनें चोरी वृरी नहीं समझी जाती। शङ्करजी अपने खोरीको 'शुभवरित' कहते हैं। यथा— 'यह सुभ चरित जानप सोई ।'

औरो एक कहीं निज चौरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मित तौरी॥३॥ काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानै निहं कोऊ॥४॥ परमानंद प्रेमसुख फूले। बीधिन्ह फिरिहें मगन मन भूले॥५॥

अर्थ- हे गिरिजे! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त दृढ है (इससे) मैं एक और भी रहस्य अर्थात् अपनी चोरी तुमसे कहता हूँ सुनो। ३॥ काकभुशुण्डि और हम, दोनों (प्राणी) साथ साथ मनुष्यरूप धारण किये हुए जिसमें काई जाने नहीं, परमानन्द, प्रेम और सुखसे फुले (अर्थात् पूण) और मनमें मान अपनेको भूले हुए गिल्यामें फिरते रहे। ४ ५।

हिष्यणी—१ 'औरो एक कहीं निज्ञ चोरी' इति। (क) 'औरो एक' का भाव कि 'मास दिवस कर दिवस भा ' इत्यादि गुप्त रहस्य मैंने तुमसे कहा। अब और भी एक गुप्त बात तुमसे कहता हैं, जो अपने सम्बन्धकों है। अर्थात् अपनी गुप्त बात कहना हैं। (ख) 'निज छोरी' पदसे जनाया कि श्रीपार्वतीजी साथमें न थीं शिवजी इनसे च्यके मनुजरूपसे भगवान्के दर्शनार्थ गये थे। [गोस्वामीजीका काव्यकोशल देखिय चोर प्राय रानम हो चोरी करते हैं इसीसे शङ्करजीकी चोरीकी बात भी सूर्यके चले जानेपर कहीं। सूर्य दिनमें चोरी करने हैं यथा—'बरवत हरवत लोग सब करवत लखे न कोड़। तुलसी प्रजा सुभाग तें भूष भानु सो होड़॥' (दो० १०८)]

नंद—१ 'और विज घोरी' का दूसरा भाव कि मूर्यादिकी चोरी तो मुनायी ही कि उन्होंने 'मासदिवसकी' चोरा की अब अपनी भी चोरी सुनाता हूँ कि तुमसे भी छिपाके में वहाँ किस वेधसे गया था अतएव 'औरो एक' और 'निज बोरी' पद दिये चोरी=चुराई व छिपाई हुई बात, गुप्त बात। पार्वताजीने अपने प्रश्नोंके अन्तमं यह प्रार्थना को 'जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई। सोउ दयालु राखहु जिन गोई॥' (११९। ४) यहाँ उसी प्रश्नका उत्तर देते हैं।

नांट—२ पं॰ रामचरणिषश्रजो कहते हैं कि मूर्यने समयकी चौरी की, समय सूर्यका ही स्वरूप है। यह सूर्यको 'निज' अर्थात् अपने स्वरूपकी चौरी हमने तुमसे कही, अब दूसरी हमारो 'निज' चौरी सुनो अनएव 'औरो एक' कहा। शङ्करजीने सोचा कि जब रामडोक पुरखा हो चौरी किये हुए उत्सदमें सर्मिनित हैं तो हम भी चारीहीद्वारा करों न मस्मिनित हों।

नोट—३ 👫 'गमायनार गुप्त हो अधिक है। इसीसे इन चोरियोका हास्यरस और आनन्द विचारणीय है।' (लमगोड़ाजो)

नोट—४ 'सुन् गिरिजा अनि दृढ़ मित नोरी' इति। (क) 'अनि दृढ़ मित' क सम्बन्धमं यहाँ 'गिरिजा' नाम दिया भाव कि श्रेरामझें के सम्बन्धमें सराय करनेम तुमने अति कप्ट डोले, फिर भी तुमने प्रश्न किया और श्रीरामझेरित सुने यिना तुममे न रहा गया जब तुम इतनी दृढ़ भक्ता हो तब तो तुम अवश्य किमो अनीधकारीमें यह रहस्य न कहोगों अनएव तुमसे कहता हूँ। पर्वत अचल हैं, उसकी कन्या क्यों न दृढ़ मित हो? (प०) पुन, (ख) याचा हरेदामओं लिखते हैं कि 'आजतक यह बात चुराये रहे, न कही। क्योंकि तुमको साथ ले जाते तो तुम स्थियोंके सङ्ग होकर भीतर चली जाती और रामरूप देख प्रेमवण तुम्हारा कपट नाग्विष छूट जाता तो भेद खुण जाता कि गम प्रश्न हैं कि जिनके दर्शनको उमाणी आयी हैं और प्रभु रावणवधार्थ गुप्तरूपसे अवतरे हैं, वधमें बाधा पहती पुन तुमसे इसलिये न कही कि तुमको सुनते ही रोच आ जाता तुम कहनी कि बाल-उत्सवमें तो स्त्रियोका बड़ा काम रहता है तुम पुरुष हाते हुए गये हमको न ले गये। तुम्हारा मन हमने व्यग्न हो जाता जैसा कि स्वाधाविक हैं। पर तुम 'मिरिजा' हो नुम्हारो बुद्धि मेर्ग भित्नाने अति दृढ़ हैं, अतः तुमसे अब कहता हूँ 'पुन, भाव कि—(ग, यह चरित बिना श्रोरामकृषाके कोई जान नहीं सकता, यथा—'यह मुभ चरित जान पै मोई। कृषा राम के जा पर होई में श्रोता 'सूमित' हा तब उससे कहना चाहिये। तुम 'अति दृढ़ मित' वालो हो इससे तुमसे कहता हूँ (पंच रामकुमारजो) पुन, (घ) 'अति दृढ़ मित' अथात् तुम्हारी बुद्धि श्रीरामचन्द्रजीके चरणींमें तथा उनकी क्यामें अत्यन्त दृढ हैं

नोट — (क) 'काक भुमुंडि सग' का भाव कि श्रंभुज्णिड जीपर श्रीगमजीकी बड़ी कृपा है ते इस चिरत्ये जानकार हैं यथा— 'जब जब राम मनुज ननु धरहीं। भगतहंतु लीला बहु करहीं। तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरवाऊँ॥ जन्म महोन्मव देखीं जाई। बरप पाँच तहैं रहउँ लोभाई॥' (७ ७५) जानकारक सङ्गमे अधिक सुख होता है। (पं० रामकुमारजं) (ख) 'काक भुमुंडि संग हम दोऊ' का अर्थ इस प्रकार भी करते हैं कि 'काक भुज़्णिड जोऊं सुध हम थे दोनों भुज़्णिड जोऊं सङ्गक और कारण ये भा हैं कि—व आपके शिष्य हैं उन्होंने आपसे हो गमचरित पाया है दूसरे आप दोनों बालकप रामक अन्य उपासक है, यथा—'बंद वै बालक प्रमान रामू।' (शिवजों, 'इष्टदेव मम बालक रामा।' (भुज़्णिड जो) उत्सवका पूर्णाक्द तभी मिलता है जब भेदी साथ हो और ये भेदी है ही।

प्रसङ्गकी जोड़का है। यथा—'अवध आजु आगमी एक आयो। करतल निरिष्ठ कहत सब गुनगन बहुतन परिचो पायो। वूढ़ो बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुनायो। सँग सिमु मिष्य सुनत कौसल्या भीतर भवन बुलायो॥ पाँच पखारि पूजि दियो आमन असन बसन पहिरायो। मेले चरन चार्र चारो सुन माथे हाथ दिवायो॥ नखसिख बाल बिलोकि बिप्रतनु पुलक नयन जल छायो। लॅ लै गोद कमल कर निरखत उर प्रमोद अनमायो॥ जन्मप्रमंग कहेउ कौसिक मिस सीय स्वयंवर गायो। सम भग्न रियुदबन लखनको जय सुख सुजस सुनायो॥ नुलसिदास रिनवास रहसबस भयो सबको पन भायो। सनमान्यो पहिदेव असीमन आनंद सदन सिधायो॥ (गी० १, १४)

नेट—६ 'काकभुमुडि सग' इति। यहाँ श्रीकाकभुणृण्डिजोका नाम प्रथम देकर उनको प्रधान रखा और अपनेको गोण इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शिवजोने कहा है कि मैं तुमको वह कथा सुनाता हूँ जो भुशृण्डिजोने गरुड्जीको मुतायो थी यथा—'कहा भुमृंडि बग्नानि मुना बिहगनायक गरुड़।' (१२०) 'उमा कहिउँ सब कथा मुहाई! जो भुमृंडि खगपितिह मुनाई॥' (५ ५२) और फिर श्रीपार्वतीजोक पूछनेपर कि आपने इनका सवाद कथ और कहाँ तथा कैसे सुग? उन्होंने उत्तरमें कहा है कि 'मैं जिमि कथा मुनी धवमोचिन। सो प्रसंग मुनु मुमृखि मुलोचिन॥' (५, ५६ १) तब कछु काल मराल ननु धरि महँ कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपित गुन पुनि आयउँ कैलास॥' (५७) इस प्रकार शिवजोने श्रीभुणृण्डिजोमे कथाका मुनना बताया है। अत. प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्य ही है। यह भी भगवान शकरकी शालीनता और निर्ममना, अमानता 'सबिह मानग्रद आप अमानी।' का नम्ना है, उदाहरण है

नीट—७ 'मनुकलप'इति नग्रूपसे क्यों गये? यह प्रश्न उठाकर लोगोने उसकी उत्तर यो दिया है—(१) प्रसिद्ध तनसे वह सुख न मिलता। (२) देवहपसे प्रन्यक्ष जानेसे प्रभुका ऐश्वय प्रकट हो जाना — गुमकप अवतरेड प्रभु गएँ जान सब कोड़।' (४८) (३) जिस देश जिस समाजसे जाकर वहाँका पृण रसास्वाद लेना हो वहाँ उसी समाजके अनुकृत तदूप होकर साम्मिलन होनेसे वह रस मिल सकता है। ८) दोनोंक परम उपास्य श्रीगमचन्द्रजोहीने मनुष्य-शर्गर धारण किया अतएव इन्होंने भी मनुष्यरूप धारण किया और जूठन और दर्शनका योग तो आज है हो नहीं, इमिलये पुरवासियोंक साथ मिलकर उत्सवका आनन्द लूटने लगे। (मा० म०) (५) प्रेमरम चुरानेक लिये मनुजरूप धारकर गये वह प्रेमरस पाकर परमानन्दसे पृत्व गये। (पाँदेशी) (६) मेगे समझमे तो इसका उत्तर गोस्वामीजोने स्वय दे दिया है कि 'जानड़ निर्हे कोई' फिर बात यह भी है कि इस रूपसे मृतिकाम्हतक पहुँच सकनेकी आशा है। वे ताकमे हैं कि क्रब और कैसे दर्शनामन्द-दान मिले।

नोट -८ 'श्रोपार्वतीजोसे चुगकर क्यो गये?—इसके कारण नोट ४ में लिखे गये है एक आरण यह भी है कि स्त्रियोंका साथ हीनेसे पूर्ण आनन्द न ले सकते। (प्र० स०)

टिप्पणी—२ 'परमानंद प्रेमसुख फूले। बीधिन किर्गिह 'इति (क) 'किर्गिह' फिरते हैं यह वर्तमान कालवाचक क्रिया है कहना तो भूनकाल चाहिये था अधान गिलयामं फिरते रहे थे मो न कहा। इसमें नात्पर्य यह है कि जैमा मुख रामजन्म देखनेमें हुआ बैमा ही मुख वह चित कहनेमें हुआ, यह भाव दरमानेके लिये वर्तमान क्रियाका प्रयोग किया गया। (ख) जो मुख सबको हुआ वही शिवजी और भुणुण्डिजीको हुआ यथा— 'परमानंद पूरि मन राजा', 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई' तथा यहाँ 'परमानंद प्रेममुख फूले।' , ग [प० रामचरणिमश्रजी यह भाव कहते हैं कि 'योगिराज अवराजिके हदयकी ब्रह्मानन्द भी वहाँसे निकलकर सावार व्रह्मके प्रेमके सुखसे फूला हुआ और मन भूला कर्यान् विचारको भूल (मन, जान और विचारको भी कहते हैं। आनन्दमें डूबा अवधकी गिलयों में फिर रहा है। जब ब्रह्मानन्द ही यहाँ मारा-मारा फिर रहा है तब ब्रह्मजियोंको की कहे ' यह भाव इम अधालीको आगेक 'यह मुभ चरिन जान मैं सोई के साथ लेकर कही गया है।]

नोट ९ 'बीथिन्ह फिरिह भगन मन भूले' इति। मनका व्यवहार सकल्प विकल्प है वह चञ्चल है। सो वह महोत्पन्नमें ऐसा मान हो गया कि अपना स्वभाव हो भूल गया, जिसमे प्रेममें सुध वृध न रह गयी कि कहाँ किस और जा रहे हैं, इत्यादि 'बीधिक्' में फिरनेक भाव ये कहे जाते हैं -(१) नगरमें सर्वत्र एक सभान उत्सव हो रहा है जैसे राजके यहाँ उत्सव है वैसे ही समस्त नगरमे है। इसीस वीधियोमें फिरते हैं। (पं० रा० कु०) (२) प्रवासिनी स्त्रियाँ गिलियोमें होकर राजमित्र और महलांकी जा रही हैं और महलांकी जा रही हैं और महलांकी दासियाँ एवं जो जो स्त्रियाँ दर्शन करके लीट रही हैं वे प्रस्पर शिशुके रूप गुण कहती-मुनती चली आ रही हैं उनके श्रवणका अनन्द गिलयोमें ही हैं. (मा० म०) (३) घर घर बधावे बज रहे हैं राजमार्गपर बड़ी भीड़ है कि कहनसे लगकर कोई बाल तभी मुनयों दे अन्यथा नहीं यथा -'निकसन पैठन लोग परस्पर बोलन लगि-लगि कान।' (गी० १।१) टोनो अनन्य सेवक हैं। राजद्वारपर दार बट रहा है यदि वहाँ जाते हैं तो अनन्य व्रवमें बट्टा लगता है क्योंक प्रभुकों छोड़ दूसरके हाथसे दान किसे लें? और, वहाँ जाकर दान न ले तो प्रभुकों अपमान ही है। महोत्मवका आनन्द ना जैसा राजद्वारपर है वैसा ही गिलयोमें भी देख रहे हैं। गिलयोमें देख लेनेस राजद्वारपर जानकी आवश्यकता ही न रही और अपने धर्मका निवाह भी हो गया। अथवा (५) बाधिन्हका अर्थ माग, राम्या गली, सटक सभी है। इस प्रकार यह शंका ही नहीं रह जाते। सभी ठीर अनन्द ल्दने थे। 'मृगमद चंदन कुंकुम कीवा। मची सकल बीधिन किच बीचा॥' से स्पष्ट है कि 'बीधिन्ह' का अथ मार्ग, सहक गती मभी है गिलयोम अरगजाका कीच हो और सड़कें अरगजासे न सोचों गयो हो, यह कब सम्भव हैं?

यह सुभ चरित जान पै सोई। कृषा राम कै जापर होई॥६॥ तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भृष जो जेहिं मन भाक्षा॥७॥ गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृष नाना विधि चीरा॥८॥

अर्थ—पर यह शुभ चरित वहां जानता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा होती है। ६। उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया, राजाने उसको वहां दिया जा उसके मनको भग्यर। अर्थान् मनभावता दान सवको दिया गर्या। ७॥ गज, रथ, घाड़े सोना गौ, होरा और अनेक प्रकारक वस्त्र राजाने दिये ८

टिप्पणी—१ (क) 'यह सुभ चाित' अर्थात् जिस चित्तमं शिवजी और भुश्रण्डिजी मान रहे और अपनको भूले हुए गिलवीमें फिरते रहे वह चित्त श्रीरामक्जामे हैं। जाननेको मिलना है अन्यथा नहीं, ['यह सुभ चाित'। से जाया कि यह चित्त मगल-कल्याणकारी है। यह चिति 'जिस चातके लिये हम चाँरी करने गये वह चिति'। (पांठ) "जिसको हम चािरस टेग्रने गये वह श्रीरामजन्य-चिता। अथवा महानेभरका एक दिन हो जाना और देवताओंका मनुश्रह्मको उत्सव देखना इत्यदि शुभ चिति। (वैठ.) जो चित्त वे किसीकी न जनाना चाहे उसे कोई जान नहीं सकता। 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई', 'रथ समेत रिव थाकेड'।' 'यह रहस्य काह नहीं जाना' और 'मनुजरूप जाने नहीं कोई'—ये मच चित्त किसीको न जनाया क्योंकि जाननेमें ऐश्वयं खुल जाता। शिवजो और भुश्रुण्डिजी इत्यदि एंश्वयंक जाना है। इन्होंको प्रभुने जनाया है जिस चरितमं सूर्य, शिव और भुश्रुण्डिजी मगन हुए, अपनेको भूल गये—उसका जानना और उस मुखका होना यह श्रीरामकृपासे है। (ख) 'जान यै सोई' का भाव जिसे प्राप्त हुआ वही जानना है और कवल जानता हो भर है, कह नहीं सकता, यथा—'सुनु सिवा सो सुख बजन मन ते भिन्न जात जो पावई।' [(ए) 'कृपा राम के जायर होई'— भाव कि गहस्यका जानना केवल श्रीरामकृपासाम्य है क्रियामध्य नहीं है। पुन भाव कि अय पदार्थ अन्य साधनोंसे मिल सकते हैं पर यह नहीं मिल सकता। (य० प्र०)]

टिप्पणी—२ 'तेहि असमर जो जेहि सिधि आता 'इति। (क) अधान् देवता भिष्यारी खनकर आयं 'राम निछासर लेन हिन देव हिठ होत भिष्यारी।' (गाँ० १ ६) गम्धवं गायक बनकर आयं, वेद बड़ोरूपमं आयं। इत्यादि। (ख) 'दीन्ह भूप ।'—भाव कि रामजन्ममें दान वर्णन किया, यथा – 'हाटक धेनु बसन मिन नृप बिग्रन्ह कह दीन्ह।' (१९३) इत्यादि। अब भरतादिक तीनो भाइयाके जन्ममें दान कहते हैं कि 'दीन्ह भूप जा कह जोड़ भावा'। ['दीन्ह भूप' से यह भी जनाया कि राजाने देवता आको जान लिया।

यथा— 'भूमिदेव देव देखि के नादेव सुखारी।' इसीसे 'बोलि सचिव सेवक सखा पटधारि भेंडारी' कहा कि 'देहु जाहि जोड़ आहिए सनमानि सँभारी॥" (गी० १। ६। २२-२३) पं० रामकुमारजीने जो लिखा है कि यह भरतादिके जन्मका दान है वह इसमें कि याचकोने 'चारों पुत्रोंके चिरजीवी होनेका आशीर्वाद दिया है '] (ग) 'गज रथ तुरग ' इति। ऊपर जो कहा कि 'जोड़ भाखा' उसीका अर्थ यहाँ स्पष्ट करते हैं गज और तुरंगके बीचमें रथ कहकर जनाया कि गज रथ दिये और तुरंगस्थ दिये। हाथी या घोड़े जुते हुए रथ दिये (एवं हाथी और घोड़े भी दिये)। इसी तरह गाँको हेम और हीराके बीचमें देकर जनाया कि हम और हीरा तो दिया हो और जो गाँए दीं वे हेम और हीरामे अलंकृत थीं। यथा—'सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही। सुदित महिष महिदेवन्ह दीन्ही॥' (३३१। ३) गोदानका यही विधान है, न कि जैसा आजकल कि पाँच आने अथवा सवा रूपयेमें गोदान कराया जाता है। (घ) 'नाना विधि चीरा' अर्थात् सुती, ऊनी, रेशमी, कौषेय इत्यादि बहुमूल्य कपडे।

वे० भू० जीका मत है कि 'श्रीरामजीका जातकर्म-संस्कार औगनमें हुआ। तत्परचात् राजपुत्र सूर्तिकागृहमें भेजा गया। तदुपरान्त नालोच्छेदन हुआ और तभीसे जननाशीय लग गया। इसी कारण दूसरे और तीसरे दिन महारानी श्रीकैकेयी और श्रीमुमिश्राजीक पुत्र होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध, जातकर्म एवं दान मान आदि नहीं हो सकते थे और शास्त्रविरुद्ध दान उस धर्मयुगमें लेता ही कीन! श्रीरामजीकी बरही हो जानेपर उसी दिन अन्य तीनों राजकुमारोंका भी सृतक निवृत्त हो गया यथा—'जनने जननं चेत्यान्मरणे मरणं तथा। पूर्वशेषेण शुद्धिः स्यादुनराशौचविजेतम्॥' (माधवीये तथा वैष्णवधर्मसंहितायाम्) सृतकके कारण बरहीके पूर्व भाइयोंकरे निछावरें लोग न पा सके थे। इसीसे आज वरहीके उपलक्ष्यमें 'तेहि अवसरणाध्याता'

दासकी समझमें 'तेष्ठि अवसर' उसी दिन नवसीको सूर्यके चलनेपर तोनों भाइयोंका जातकर्म सस्कार समाप्त हुआ उसी समय यह दान दिया गया। दोहा १९३ में शास्त्रीय प्रमाण लिखे जा चुके हैं जिनसे सिद्ध होता है कि दूसरे पुत्रके जन्मपर पहलेका जननाशीच धाधक नहीं होता जातकर्म-संस्कार किया जाना विधि है (यदि दूसरा पुत्र सूतकर्में पैदा हो तो भी) और दान उसका एक अङ्ग है। और दासकी समझमें तो मानसकल्पमें तो चारों भाई एक ही दिन हुए। इस दशामें तो दिनभर दान तो नालच्छेदनके पश्चात् भी हो सकता है। दोहा १९३में देखिये।

# दो०—मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहँ देहिं असीस। सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस॥१९६॥

अर्थ—सबके मनमें सन्तोष है। जो जहाँ है वहींसे आशीर्वाद दे रहा है 'तुनसिदासके ईश (स्वामी) सब (चारों) पुत्र बहुत काल जीवें (दीर्घायु हों चिग्जीवी हों)'॥ १९६।

टिप्पणी १ (क) 'मन मंतीचे' क्योंकि सबने पनभावता दान पाया है, नहीं तो पन कभी नहीं भरता चाहे घर भले ही भर जाय। (ख) 'जह तहैं अर्धात् सम्भन्त (प्रत्यक्ष)में और पगेक्षमें। (तथा जह तहैं जहाँ नहीं नहीं जो जहाँ है वहीं।) (ग) 'देहिं असीम'। क्या आसिष देते हैं यह उत्तराईमें ग्रन्थकार स्वय लिख रहे हैं—'सकल तनय विरजीवहु'। (घ) 'सकल तनय चिरजीवहु' से सूचित हुआ कि सब भाई एक ही समयमें जनमें हैं; यथा—'तेहि अवसर सुत तीनि प्रगट भए', 'जनमें एक संग सब भाई'। इसीसे भन पाकर सब भाइयोंको आशीर्वाद दे रहे हैं। [(ग) गोतःवलां में आशीर्वाद इस प्रकार है,—'असही दुसही मरहुं मनहि मन वैतिह बढ़हुं विषाद। नृप मृत चारि चान चिरजीवहुं सकर-गीरि प्रसाद॥' (गी० १। २। १७) पर यह बधावे लिये हुए स्वियोके आशीर्वाद हैं।]

नोट—१ 🕬 'नुलसिदास के ईस' इति। यह कविकी उक्ति है। उनका हृदय इस समय परमानन्दमें मान है। वे इस महोत्मवके अवसम्पर पुरवासियों एवं सभी दान लेनेवालोंके मुखोंसे अपना भविष्य दासत्व निश्चय करा लेना चन्हते हैं, यह उनकी चतुरता है। कविका अपना भविष्य दूसरोंसे कहलाना 'भविक' अलङ्कार है। 'तुलिसदास के ईस' यह वचन सबके पुखोंसे कहलाकर वे श्रीरामजीमें अपना स्वामी-सेवक भाव पुष्ट करते हैं पुन:, यह भी कह सकते हैं कि कवि इस महोत्सवको लिखते लिखते परमानन्दमें स्वयं ऐसे मान हो गये कि आप भी मनसे पुरवासियों और याचकोंमें जा मिले हैं, मंगन बनकर मैंगतोंके साथ स्वयं भी आशीर्वाद देने लगे कि 'हे हमारे स्वामी' आप चिरजीवी हों। पंजाबीजीका मत है कि याचकोंके साथ अपना नाम भी देनेका भाव यह है कि आपने औरोंको 'जो जेहिं भावा' अर्थात् उसका मनोदािक्छन पदार्थ दिया, पुझको भिवत दोजिये, चारों भाई मुझे अनन्यदास बना लें।

प० रामचरणिमश्रजीका मन है कि, 'इस महान् उत्भवमें सुर नर नाग आदि सिम्मिलित होकर आनन्दमें साम हैं इस रसको धर्णन करते-करते कविका भी चिच्छिक्तरूप आत्मा वहीं उपस्थित हुआ और अन्य लोगोंकी दृष्टि बालभावहोंकी है परंच कविपर भाव सेव्य-सेवकका अरूढ़ है। अतः कवि स्वामिभाव दृष्टिसे ईश्वरता स्मरण करते हुए यहाँ कहते हैं—'तृलिमिदास के इस।' अथवा कविने सोचा कि यह बात्सल्यरसका प्रकरण है ऐसा न हो कि कहते कहते मरा मन भी बात्सल्यरसमें डूबकर ईश्वरता भूल आय। अतः अपने मनको सावधान करते हुए ईश्वरताको स्मरण करते हैं '

मोट---२ 'सकल तनय'' 'इति। यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शतुग्र नाम न कहकर 'सकल तनय चिरजीवहु' कहा क्योंकि अभी जन्म हुआ है, नामकरण अभी नहीं हुआ है, तब नाम कैसे लिखें?

नोट-- ३ इस दोहेमे जन्मोत्सवकी इति लगायी।

नोट—४ श्रीरघुनाधर्जाके जन्ममहोत्सवस्नदको मानम प्रकरणमें 'भैवर तरंग ' कहा गया है। यथा—'रघुबर जन्म अनंद बधाई। भैवर तरंग मनोहरताई॥' (४७।८) वह यहाँ चरितार्थ देखिये। यथा—'आनँद मगण सकल युरबासी', 'दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना॥ परम प्रेम मन पुलकमरीरा। चाहत उठन करन मित धीरा॥', 'परमानंद पूरि मन राजा', 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई', कौतुक देखि पतंग भुलाना', 'काकभुमुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानै नहिं कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फुले। बीथिन्ह फिराहैं मगन मन भूले॥' भैवरमें मनुष्य दुवना है, वैसे ही सब आनन्दमें मगन (दुवे) हैं

कछुक दिवस बीते येहिं भाँती। जात न जानिय दिन अरु राती॥१॥ नाम-करन कर अवसरु जानी। भूष बोलि पठए मुनि ज्ञानी॥२॥ करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥३॥

अर्थ — कुछ दिन इस प्रकार बीते दिन रात बीनने जान नहीं पड़े ॥ १ । नामकरणका अवसर जानकर राजाने जानी मृति श्रीविसष्टिजीको बुला भेजा॥ २॥ उनकी पूजा करके राजा यों बोले—'हे मुनि। जो नाम आपने विचार रखे हैं सो धरिये॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'क्रष्टुक दिवस बीने" इस अर्धालोमें छठीका वर्णन लिक्षत कराया गया छठीमें रातको जागरण होता है। गीतावलोमें तीन रात छठीका जागरण और उत्सव कहा गया है। सुखके दिन पलके समान बीत जाते हैं 'रात दिन जाते न जान पड़े' यह कहकर जनाया कि ये कुछ दिन सुखमें बीते। (ख) 'क्रष्टुक' अर्थात् दम ग्यारह। क्योंकि नामकरण पाँचवाँ संस्कार है जो जन्ममे ग्यारहवें या बारहवें दिन होता है यथा—'एकादशें द्वादशकेऽपि श्रेयः।' [ग्यारहवाँ दिन इम सस्कारके लिये बहुत अच्छा है, न हो सके तब बारहवें दिन होता चाहिये। गोधिक गृह्मसूत्रमें ऐसी ही व्यवस्था है स्मृतियोंमें वर्णानुसार व्यवस्था मिलतो है जैसे क्षत्रियके लिये १३ वें, वंश्यके लिये १६ वें और शृदके लिये २२ वें दिन।] (ग) 'नामकरन कर अवसर जानी' इति। 'जब दिन रात जाने न जाने तो नामकरणका अवसर कैसे बाना?' इमका उत्तर यह है कि 'दिनका होना रातका होना तो जाना गया, उनका बीत जाना न जान पड़ा अर्थात् सुखके दिन थे इससे जल्दी बीत गये प्रथम तो एक मामका दिन हो गया था, जो बीतता ही न था, जब प्रमाणके दिन हुए तब बीतने लगे

सो कुछ दिन इस भॉकिसे बीत कि रान न होती थी सो हाने लगी। अब रान भी होती है पुन, भाव कि प्रथम महीनेभरका दिन हुआ सो न जान पड़ा और अब रान और दिनका जाना नहीं जान पड़ा—ऐसा सुख हुआ।

टिप्पणी—२ (क) 'अवस्य जानी' कहकर जनाया कि राजा पण्डित हैं, इसीसे उन्होंने समय जानकर गुरुको बुलवा भेजा है सब संस्कार गुरुहोंने किये हैं। यथा— 'गुरु वसिष्ठ कहें गएउ हैंकारा' (जन्मपर) 'भूप बोलि पठए मुनि जानी', (यहाँ) 'चूड़ाकरन कीन्त गुरु जाई।' (२०६ ३) 'वीन्ह जनेज गुरु पितृ धाता।' (२०४। ३) 'गुरु गृह पढ़न गए रघुगई।' (२०४। ४) सब कार्योमे 'गुरु' प्रधान हैं (ख) 'मुनि झानी' इति। यहाँ गुरुको 'मुनि जानी' कहा, क्यांकि नामकरण सस्कारमें बड़े जानको काम है, अन्य सब सस्कारोसे विशेष जानको प्रयोजन नहीं है। आगे 'इनके नाम अनेक अनुषा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा॥' इन वचनोंसे यह भाव 'स्पष्ट हो जाता है। [कणंबेध चूड़ाकरण, अन्नप्राणन इत्यादिमें विशेष विचारको काम नहीं एड्ता केवल मन्त्रोच्चारण करना पड़ना है। पुन., 'झानी' विशेषण दिया क्योंकि ये इनके यथार्थ स्वस्थिक जाता है, वैसा ही भाम भी रखेगे।]

नोट—१ नामकरण जिस विधिमें हुआ उसका कुछ उल्लेख गोतावलीमें है, यथा—' जल दल फल मिनमूलिका कुलि काज लिखाए॥ १॥ गनप गौरि हरि पृजिक गोवृद दुहाए। घर घर मुद मंगल महा गुन गाम सुहाए॥ ॥ १॥ गृह आँगन चौहट गली बाजार बनाए। कलस चैवर तोमर ध्वजा सुवितान तनाए॥ चित्र चाह चौके रचीं लिखि नाम जनाए। भरि-भरि सरबर बापिका अरगजा सनाए॥ ३॥ बरे विम्न चहुँ चेदके रविकुल गृह ज्ञानी। आयु बसिष्ठ अथर्वनी महिमा जग जानी॥ लोक रीति विधि वेदकी करि कहाँ सुबानी। सिसु समेत बेगि बोलिये कौसिल्या रानी॥ ५॥ सुनत मुआमिनि लै चलीं गावन बड़भागी ॥ ६॥ चाह बौक बैटन धई भूगभामिनी सोहँ। गोद मोद मूगि लिये सुकृतीजन जोहँ॥ १०॥ लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज विसाजे। — भूनि ज्ञानी का भाव इस उद्धरणये स्मप्ट हो जाना है

गाभिलगृह्यसूत्र और नामकरण पद्धांतमें विधानमें भेद है। पहलेमें यह विधान है कि बन्नेको करन्नभूषण पहनाकर चौकपर बैठकर माना उसे वामभागमें बैठे हुए पिनाकी गोदमें दे। फिर उसकी पोठकी ओरमे परिक्रमा करती हुई उसके सामने आ खड़ी हो तब पान वेदमन्त्रका पाठ करके बन्नेको फिर मानाकी गादमे दे किर होम आदि करके नाम रखा जाय। दूसरेमें यह विधान है कि पिना गौरो पोडश मानुका आदिका पूजन और वृद्धिश्राद्ध करके अपने एत्मीको वामभागमें बैठावें फिर पत्थरकी पटरोपर दो रेखाएँ खाँचे फिर दोपक जलाकर पुत्रके कानके पास 'अमुकर' इत्यदि कहकर नामकरण करें।' (शर्र सार्र)

नोट—२ (क) 'कार पूजा' 'इति पूजा करके तब नाम धरनेको कहा जिसमें पुत्रोंको मङ्गल कल्याण हो। (त्रिपाठीजी 'पूजा' से 'नामकरणको अंगभृत पूजा तथा मृतिकी पूजा' ऐसा अर्थ करत हैं) (ख) 'मृति गृति गृति राखा' इति। भाव यह कि वे जानो हैं, जानते हैं कि अमुक दिन नामकरण होगा इसिलये पहलेस ही विचार कर रखा होगा विचारवाले काम सुरत के तुरत प्राय- ठोक नहों होते। इसीसे 'मृति' विशेषण दिया अधात् आप मनवशील हैं नामकरणमें मननका काम है सो आप मनन कर ही चुके होगे धरिये रिखये नाम धरना-नामकरण करना। नामकरणमें नाम कहा नहीं जाता वरश्च धरा वा रखा जाता है इसीसे 'कहिअ नाम'न कहा। भगवन्-नामकी प्राप्त गुरुके हरा चाहिये। (पंत रामकृमारजी) नोट -३ नामकरण वैशाख कृत ५ को अनुराधा नक्षत्रमें हुआ (बैठ)

इन्ह के नाम अनेक अनूषा। मैं नृष कहब स्वमित अनुरूपा॥४॥ जो आनंदिसिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥५॥ सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामर॥६॥ शब्दार्थ -सीकर (श्रीकर)=जलके बूँदका एक कणमात्र सुपासी=मुखो करनेवाले अर्थ--(श्रीविसष्टजी बोले--) हे राजन्। इनके नाम अनक और अनुपम हैं। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा। ४॥ जो आनन्दके समुद्र और सुखको राशि हैं, जिस (अगनन्दिसन्धु) के एक कणसे प्रैलोक्य सुखी होता है॥ ५। वह सुखधाम है उनका राम ऐसा नाम है जो समस्त लोकोंको विश्राम देनेवाला है॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'इन्ह के नाम अनेक ' इति (क) 'इन्ह के' से सृचित हुआ कि रानियाँ चारों पुत्रोंको लेकर चौंकमें समीप ही बैठी हैं, इमीसे मुनि अंगुल्यानिर्देश करके कहते हैं कि इनके नाम अनेक हैं। (ख) 'अनूपा' कहकर नामकी सुन्दरता दर्शित की। और, 'अनेक' कहकर जनाया कि आप इनका एक नाम धरनेको कहते हैं पर इनके नाम अनन्त हैं, और अनूप हैं अर्थात् अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर सब नाम हैं, वैसे नाम क्या कोई धर सकता है? जैसे इनके अनेक सुन्दर नाम हैं, वैसे हम कहनेको समर्थ नहीं हैं, इसीसे कहते हैं कि 'मैं नृप कहव स्वपति अनुक्या' अर्थात् अपनी बुद्धि ही भर हम कहेंगे।

नीट १ 'जो आनंदिसिंधु सुखरासी। 'इति प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'नामोमें तीन विशेषण दिये—आनन्दिसिन्धु, सुखराशि और सुखधाम। नाममें तीन महाएँ हैं जो तीनों सुखरूप हैं। 'भी सुखधाम राम अस नामा '॥' यह नामका अर्थ है। नामीका धर्म है 'सीकर ने नैलोक सुपासी।' और, नामका धर्म है 'अखिल लोक दायक विशामा।' यथा—'विज्ञानमानन्ददं सुप्त यस्य मात्रामुपादायान्यानि भूतानि उपजीवन्ति इति श्रुतिः,', 'विश्वामस्थानमेकं किविवायव्यामं जीवनं सज्जनानाम्।' ( इति हनुमन्ताटके) पुनः 'सो सुखधाम राम अस नामा। ' का दूसरा अर्थ कि 'वह सुखका धाम राम ऐसा नाम है' अर्थात् जिसको प्रथम आनन्दिसन्धु सुखराशि कह आये वहो ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि है, नाम सुखधाम है। तात्पर्य कि नाम-नामी दोनों एक ही वस्तु हैं। ब्रह्मके दो विशेषण आनन्दिसंधु और सुखराशि कहनेका भाव यह है कि रामनाममें दो अक्षर हैं इसीमे ब्रह्मके दो विशेषण दिये। और यह जनाया कि वही ब्रह्म रामनाम है। रामजी ब्रह्म है, यथा—'जेहि कारन अज अयुन अरूपा। ब्रह्म भएड कोसलपुर भूपा॥' (पं० रामकुमार)

रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'आनन्दिसंधु, मुखग्रश और सुखधाम तीनी लगभग एक ही अर्थ देते हैं, तब यह तीनों क्यों लिखे?' और स्वयं उत्तर देते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासनाके विचारमे तीन विशेषण दिये गये। ज्ञानीको आनन्दकी पियासा (प्याम) रहती है, उसके लिये आनन्दिमंधु कहा। कर्मकाण्डी यज्ञादिक करके स्वर्गादिका मुख चाहते हैं उनके लिये सुखग्रश कहा। और उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते हैं, उनके लिये सुखधाम कहा। यथा—'मुख्य हिंदी होति स्रास्त्रको पुर ग्रवरे।' (वि० २१०)

मा० मे० कार लिखते हैं कि 'यहाँ समष्टि और व्यष्टि दोनों शोधित हैं। आनन्दसिधुके सुखको राशि जो समष्टि ब्रह्म और जिस सुखराशिके सोकरंशसे वैलोक्य सुखो होना है यह व्यष्टिका स्वरूप है। इन दोनों (सुखों) का मुख्यधाम (श्रीरायचन्द्रजी) जो सम्पूर्ण लोकोंका विश्वापदायक है, ऐसे पुत्रका नाम 'गम' होगा। वा, 'आनन्दसिधु' यह रूपगरत्वकी अपार महिमा है और 'सो सुख धाम' यह नामकी महिमा है। अर्थात् परम्वरूप आनन्दसिधु और सुखराशि है पुन-, उसका अखिललोकको सुख देनेवाला राम ऐसा नाम है '

बाबा हरिदासजीका मत है कि 'रामोफमकोके लिये एमनाम सुखसिंधु है, ज्ञानियोंको सुखराशि और कर्मकाण्डियोंको सुखधाम है। अथवा, रकार सुखमिन्धु है, अकार सुखराशि है, मकार सुखधाम है इसीसे यहाँ तीन सुखबाचक विशेषण दिये।'

नोट—२ (क) मृति ज्ञानी हैं। उन्होंने ऐश्वर्यसूचक नाम रखे। 'आनन्दिसंधु' अर्थात् जैसे सब जलका अधिष्ठान समुद्र वैसे ही आनन्दके अधिष्ठान ये हैं, यथा—'आनंदहूं के आनंददाता।' मिलान कोजिये गोतावलीके 'सुधको सुध मोद मोदको 'रामनाध' सुनायो। आलबाल कल कौसिला दल बरन सोहायो॥ कद सकल आनन्दको जनु अंकुर आयो॥' इस पद ६ से। (ख) 'सीकर तें त्रैलोक सुपासी' इति यथा—'जो मुखिसंधु सकृत सीकरनें सिव बिरिब प्रभुनाई।' (गी० १। १) अर्थात् संसारमें ब्रह्म और शिवजीके अमिन वरदानसे जो प्रभुता देखो सुनी जातो है वह उम मुखिसन्धुका एक कणमात्र है। पाँडेजी लिखने हैं कि सींकको जलमें डुबाकर पृथ्वीपर पटकनेसे जो उडे वह कण वह सीकर है।

नाट—३ (क) शुक्रदेवलालजी 'सीकर तें त्रैलोक सुणसी' का अर्थ यों करते हैं कि 'सीकरसे त्रैलोक्यपर्व्यन्तका प्रकाशक है। अर्थात् सबमें रम रहा है और जिसमें सब रम रहे हैं ' (ख) 'इन्ह के नाम अनेक अनूपा' कहकर प्रथम अपनी अयोग्यता उहरायी कि इनके नाम वर्णन नहीं किये जा सकते और फिर कहा कि 'मैं नृप कहब स्थमित अनुरूपा।' अत यह 'निषेधापेक्ष अलङ्कार' है (बीर)

बंजनाथजी लिखते हैं कि चार प्रकारके नाम होते हैं — जाति, गुण, क्रिया और यद्व्छा। यहाँ क्रिया नाम कहा अर्थात् 'दयादृष्टि (सं) सबमें रमत (रमते) हैं। अथवा शोभामय अपने रूपमें सबको रमाते हैं इससे 'राम' कहा। [यह भाव अ० रा० के 'वस्मिन् रमने मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे। ते गुरु: प्राह रामेति रमणादाम इत्यपि॥' (१ ३।४०) इस श्लोकमें है। अर्थात् विद्या (विज्ञान) के द्वारा अज्ञानके मुछ हो जानेपर मुनि लोग जिनमें स्मण करते हैं अथवा जो अपनी मुन्दरतासे भक्तोंके चिनोंकी रमाते अर्थात् आनन्दमें मान करते हैं, उनका गुरुने 'राम' नाम रखा।] इनका जन्म पुनर्वसुके चौथे चरणमें हुआ; इससे इनके राशिका नाम हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यनाभ होना चाहिये।

नीट—४ त्रिपाठीजी लिखने हैं कि 'आनन्दिसिधुसे परिपूर्णानन्द', आनन्दमात्रका मूल निधान तथा देशतः कालनः वस्तुत. अपिरिच्छन्न कहा 'आनन्द' कहनेसे ही सन् चिन्का आप-से-आप ही ग्रहण हो जाता है। सुखराणिसे व्यावहारिक आनन्दका मूल स्नांत कहा।'एव होबानन्दयनीतिः भूते।' अतः स्वरूपसे सिन्धु, चरित करनेमें राशि। यथा—'नित नव चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहिं धन्य सुखरासी॥' अखिल लोक विश्रामदायक होनेसे 'सुखधाम' कहा। सुखसिधु, सुखराशि और सुखधाम कहनेसे उत्पन्ति, स्थिति और प्रलयका कारण द्योतित किया (यथा—'आनन्दाद्वधेव खित्वमानि भूतानि जायने आनन्देव जीवनि आनन्दं प्रत्यिभसंविशन्ति')।

बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥७॥ जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम शत्रुहन बेद प्रकासा॥८॥ दो०—लच्छनधाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु बसिष्ठ तेहि राखा लच्छिमन नाम उदार॥१९७॥

शब्दार्थ—भरन (भरण)=पालन। परेषन (भेषण)=पालन करके वृद्धि और पृष्टि करना। अर्थ—जो समारभरका भरण-पोषण करना है उसका 'भरत' ऐसा नाम होगा। ७॥ जिसके स्मरणसे शब्दका नाथ होता है उसका नाम शबुद्ध वेदोंने प्रसिद्ध है ८॥ जो सुलक्षणोंके धाम, श्रीरामजोंके प्रिय और सारे जगन्के आधारभृत हैं गुरु विसष्टजीने उनका लक्ष्मण (ऐसा) श्रेष्ठ नाम रखा। १९७

टिप्पणी—१ (क) 'बिस्स भरन पोषम कर जोई' से जनाया कि भरतजी विष्णुक अवतार हैं। भरण-पोषण करना विष्णुभगवान्का धर्म है (ख) तीन कल्पोंमें विष्णुका अवतार है। विष्णु-अवतार होनेपर नामकरण इस प्रकार किया कि 'जो आनन्दिसन्धु मुख्यांश मुख्याम हैं अर्थात् विष्णु, उनका एम ऐसा नाम है और विश्वभरण पोषणकर्ता जो विष्णु हैं उनके 'कर' में जो है अर्थात् शृद्धु, उसका नाम भरत है जिसके स्मरणसे शृद्धुका नाश होता है अर्थात् चक्र, उसका शृद्धुम नाम है। सकल जगत्का आधार जो शेषजी हैं उनका लक्ष्मण नाम है ' और पनुके करन्पमें ऐसा नाम धग कि जो अनन्दिसंधु सुखराश सुखधाम अर्थात् ब्रह्म है, उनका 'राम' नाम है विश्वभरणपेषणकर्ता विष्णुका नाम 'भरत' है। जिसके स्मरणमें शृद्धुका नाश होता है अर्थात् शिव उसका 'श्रमुख नाम है और सकल जगत्के अधार जो ब्रह्माजों हैं उनका नाम 'लक्ष्मण' है। अर्थात् तिनों भाई त्रिदेवक अवतार हैं। प्रमाण, यथा—'संधु विरिच विष्णु भगवाना। उपजिहें जामु अंस तें नाना॥' (१४४। ६) जिनके अंशसे उत्पन्न हैं वे ही कहते हैं कि 'अंसन् सहित देह धरि ताना। करिहों चरित भगत सुखदाना॥' (१५१। २) [बे० भू० ए० कु० का मन है कि थे तीन अंश त्रिदेवावतार नहीं हैं। त्रिदेव तो ब्रह्म अशमे उत्पन्न होने हैं न कि अंश हैं। 'उपजिहें जामु अंस ते' शब्द हैं। इस विषयपर विस्तृत लेख दोहा १८७ (२) 'असन्ह सहित मनुज अवतार। लेहों ' में हैं।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं कि—(१) 'भरत' नाम भी क्रिया-नाम है। कैकेयीजी क्रिया-शिक्त हैं, उनका फल धर्मरूप भरतजी हैं। इनका जन्म पुष्यनक्षत्रके दूसरे चरणमें हुआ। अतः इनके राशिका नाम 'हेमनिधि' होना चाहिये। (२) शत्रुघ्न भी क्रिया-नाम है। इनका जन्म आश्लेखके प्रथम चरणमें हुआ; इससे 'डील तेजनिधि' राशिका नाम होना चाहिये। (३) लक्ष्मणजी यमज हैं। इनके राशिका नाम 'डील धराधर' होना चाहिये।

नोट—२ चारों भाइयोंका अवतार जगत्-हितार्थ हुआ, यह बात उनके विशेषणोंसे सूचित कर दी गयी है। 'उदार' कहा, क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं, जीवोंको कल्याण-मार्गपर चलाते हैं, भिक्त प्रदान करते हैं। कलियुगमें श्रीरामानुजाचार्य आपहीके अवतार हैं।' (बाबा हरिदासजी)

नोट—३ अ० रा० में नामकरणका मिलता हुआ श्लोक यह है—'भरणाद् भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्त्रितम्। शत्रुष्टं शत्रुहन्तारमेवं गुरुरभावत॥ ४१॥' मानसमें 'विश्व भरन पोषन कर', 'लच्छनधाम' और 'रिपुनासा' की जगह उसके पर्याय 'भरणात्', 'लक्षणान्त्रितम्' और 'शत्रुहन्तारम्' शब्द श्लोकमें हैं।

टिप्पणी—२ 'विश्वके आनन्ददाता राम, विश्वके भरणपोषणकर्ता भरत, विश्वके शत्रुनाशकर्ता शत्रुप्र और विश्वके धारणकर्ता लक्ष्मणजी हैं। अर्थात् विश्वके उपकारार्थं चतुर्व्यूह अवतार है। ब्रह्मके स्वरूपका राम नाम है और भाइयोंके गौण नाम हैं। ब्रह्ममें गुण नहीं हैं, इसीसे श्रीरामजीका गौण नाम नहीं धरा।'

प॰ प॰ प॰ प॰ निकार शब्द शुद्ध संस्कृत भाषाका है (अमरव्याख्या-सुधा देखिये)। श्रीलक्ष्मणजीको ही रामप्रिय, सकल जगत्-आधार और उदार क्यों कहा? मानसमें श्रीभरतजी ही श्रीरामजीको सबसे अधिक प्रिय हैं और श्रीरामजी भरतजीको?—यह ध्यानमें रखना चाहिये कि ये सब वचन वेदतत्त्व-विचारसे ही कहे गये हैं, अतः इस शङ्काका समाधान भी आध्यात्मिक विचारसे ही करना आवश्यक है।

विश्वात्मा, विश्व-विभु लक्ष्मण है, वह जाग्रदवस्थाका अभिमानी है। कोई भी जीव जाग्रत्-अवस्थासे हो तुरीयासमाधि-अवस्थामें वेदतत्त्वसे एकरूप हो सकता है, वेदतत्त्वको मिलता है। तैजस और प्राज्ञको, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थामें, अपनी-अपनी अवस्थासे तुरीयमें प्रवेश करना असम्भव है। सुषुप्ति तो अज्ञानावृत-अवस्था है और स्वप्न अज्ञान और विपरीत-ज्ञान-युक्त होता है। जाग्रत्का अभिमानी अपनी अवस्थाका त्याग करके तुरीयामें जा सकता है, स्वप्नाभिमानी और सुषुप्त्याभिमानी ऐसा नहीं कर सकता। विशेष ३२५ छन्दमें देखिये।

'सकल जगत आधार'—जब ब्रह्मावतार राम होते हैं। तब शेषशायी नारायण लक्ष्मण होते हैं। श्रीमन्नारायणसे हो ब्रह्माको उत्पत्ति हुई, अतः आधिदैविक विचारसे 'सकल जगत आधार' उचित ही है। अध्यात्मदृष्टिसे शेषका अर्थ है उच्छिष्ट ब्रह्म। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके अनन्तर जो मायायुक्त ब्रह्म शेष रहा वही उच्छिष्ट ब्रह्म है। अधर्ववेद ११। ७। १—२८ देखियेगा। इस उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर ही ब्रह्माण्ड टिक रहा है। जगत्का देह अर्थ करनेपर भी यही बात सिद्ध होती है। देहमें भी शेषजी अंशरूपसे रहते हैं। कन्दके ऊपर और मूलाधारके नीचे बीचमें उनका स्थान है। वहाँ कुण्डलाकार नाड़ोमें इनका निवास होता है। पिण्डको रचना करके जो शेष रहता है वह पिण्डका आधार होता है। पिण्डमें इस शेषजीको कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं। जगत्का देह अर्थमें प्रयोग भागवत-ब्रह्मस्तुतिमें मिलता है।

'उदार'—जो सर्वस्वका त्याग करता है, 'अपनी' कहनेके लिये कुछ भी नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व भी त्याग देता है, वही सच्चा उदार है। जो जाग्रत्, स्वप्न और सुपुष्तिका त्याग करेगा वही उदार है। उर्मिला, श्रुतिकीर्ति और माण्डवी तीन अवस्थाएँ हैं। लक्ष्मणजी वनगमनसमय उर्मिलाजीसे मिलने भी न गये, १२ वर्षतक आहार और निदाका त्यागकर श्रीरामसेवामें निरत रहे। अपने सम्बन्धमें तो उन्होंने कभी स्वप्नमें भी कुछ विचारा नहीं, श्रीरामजीको सुख मिले यही अपना कर्तव्य समझते थे। वे केवल रामसेवामूर्ति हैं। श्रीरामलक्ष्मणजीका समान विशेषणोंसे कविने 'कुन्देन्दीवरसुन्दरावितवली ' में वर्णन किया है और उनको भिवतप्रद कहा है।

नोट—४ 'लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीके नामकरणमें क्रमभंग हुआ है' अर्थात् लक्ष्मणजी भरतजीसे छोटे और शत्रुघ्नजीसे बड़े हैं; उनका नामकरण शत्रुघ्नजीके पीछे कैसे हुआ? यह शङ्का यहाँ उठाकर लोगोंने उसका समाधान कई प्रकारसे किया है— (१) मनुवरदान तथा आकाशवाणी देखिये, ब्रह्म अपने अंशोंसहित अवतीर्ण हुआ है। गुरुजीने चारों पुत्रोंको 'वेदतत्त्व' कहा है। प्रणव (ओंकार) वेदतत्त्व है। प्रणवकी मात्राओंके सम्बन्धमें वेदोंमें निम्न वाक्य हैं—

माण्डूक्योपनिषद्में बताया गया है कि प्रणवको तीन मात्राएँ वा पाद अकार, उकार और मकार हैं। जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके कारण प्रणवको पहलो मात्रा अकार है। यथा—'जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽज्ञोति ॥' (माण्डू० ९) स्वप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण ओंकारको द्वितीय मात्रा उकार है, यथा—'स्वप्तस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षित '(माण्डू० १०) सुषुप्तिस्थानवाला प्राञ्च मान और लयके कारण तीसरी मात्रा मकार है; यथा—'सुषुप्तस्थानः प्राञ्चो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्षा मिनोति ॥' (माण्डू० ११) और मात्रारहित ओंकार तुरीय है, यथा—'अमात्रश्चतुर्थोऽ ।' (१२)

श्रीरामोत्तरतापिनी-उपनिषद्में बताया है कि प्रणवमें षडक्षर हैं। प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा उकार, तीसरा मकार, चौथा अर्थमात्रा, पाँचवाँ अनुस्वार (विन्दु) और छटा अक्षर नाद है। यथा—'अकार: प्रथमाक्षरो भवति। उकारो द्वितीयाक्षरो भवति॥ मकारस्तृतीयाक्षरो भवति। अर्थमात्रश्चतुर्धाक्षरो भवति॥ विन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति। नादः षष्ठाक्षरो भवति॥ मकारस्तृतीयाक्षरो भवति। अर्थमात्रश्चतुर्धाक्षरो भवति॥ विन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति। नादः षष्ठाक्षरो भवति॥ मकारस्तृतीयाक्षरो भवति। के श्रीसुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी अकाराक्षरसे प्रादुर्भूत हुए हैं। ये (जाग्रत्के अभिमानी) 'विश्व' के रूपमें भावना करने योग्य हैं। श्रीशत्रुप्नजीका आविर्धाव प्रणवके 'उकार' अक्षरसे हुआ है। ये (स्वप्नके अभिमानी) 'तैजस' रूप हैं। श्रीभरतजी (सुपुप्तिके अभिमानी) 'प्राज्ञ' रूप हैं। ये प्रणवके 'मकार' अक्षरसे प्रकट हुए हैं। श्रीरामजी प्रणवकी अर्थमात्रारूप हैं। (ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं।) ब्रह्मानन्द ही उनका एकमात्र विग्रह है। यथा—'अकाराक्षरसम्भृतः सौमित्रिविश्वभावनः। उकाराक्षरसम्भृतः शत्रुप्रस्तैजसात्मकः॥ प्राज्ञात्मकस्तृ भरतो मकाराक्षरसम्भवः। अर्थमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः॥'

उपर्युक्त श्रुतियोंसे स्पष्ट है कि वेदतत्त्व प्रणवकी मात्राएँ, अक्षर वा पाद अकार, उकार, मकार और अर्द्धमात्रा क्रमश: विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीयके वाचक वा रूप हैं। श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुघ, श्रीभरत और श्रीरामजो क्रमसे विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीयरूप हैं। और 'अ', 'उ', 'म' से क्रमश: श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुघ, श्रीभरतका प्रादुर्भाव हुआ है तथा श्रीरामजी अर्धमात्रारूप हैं—

श्रुतियोंमें प्रणवकी व्याख्या की है, इसीसे उनमें अकारादि क्रम लिया है, क्योंकि प्रणवकी मात्राएँ क्रमसे 'अ, उ, म अर्द्धमात्रा' हैं; और इसीसे उनमें उनके वाचक श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुच्न, श्रीभरत और श्रीराम इस क्रमसे आये हैं।

यहाँ (मानसमें) नामकरण-संस्कारमें गुरु विसष्ठजीने उपयुंक्त क्रमको उलट दिया है। (अर्थात् 'अ' 'ठ' 'म' 'अर्द्धमात्रा' को उलटकर अर्द्धमात्रा, 'म', 'उ', 'अ' यह क्रम लिया); क्योंकि रामचरितमें श्रीरामजी मुख्य हैं। उन्होंने प्रथम तुरीयके पति ब्रह्म श्रीरामसे नामकरण प्रारम्भ किया। तो उनके पश्चात् सुपुप्तिके स्वामी प्राज्ञरूप (मकार) श्रीभरतजी, फिर स्वप्नके अभिमानी तैजसरूप (उकार) शत्रुघ्नजी और अन्तमें जाग्रत्के स्वामी विश्वरूप (अकार) श्रीलक्ष्मणजीके नाम क्रमसे आये।

गुरु विसष्ठको नामकरणके प्रारम्भमें 'ज्ञानी' विशेषण दे आये हैं, यथा—'नामकरन कर अवसरु जानी। भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी॥' (१९७। २) वे ज्ञानी हैं, इसीसे तो उन्होंने वेदोंमें जैसा उत्पत्तिका क्रम है उसीके अनुसार नामकरण किया, केवल भेद इतना किया कि पूर्ण ब्रह्मसे प्रारम्भ किया, अंशसे नहीं।

(यहीं मत प्राय: पं० रामकुमारजी, रा० प्र०, मा० त० वि०, वै०, प० प० प० का है।)

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सुषुप्तिके विभुका नाम भरत रखकर स्वप्नके विभुका नाम शत्रुघ्न रखा, क्योंकि सुषुप्तिसे स्वप्न अलग नहीं किया जा सकता।

(२) अथवा, उत्पत्ति-क्रमके अनुसार नामकरण किया गया। यमज पुत्रोंकी उत्पत्तिके विषयमें हमारे शास्त्रोंमें बताया है कि जब वीर्य द्विधा अर्थात् दो भाग होकर रजमें प्रवेश करता है तब दो गर्भ होते हैं। परंतु प्रसृति (अर्थात् जन्म) प्रवेशके विषयीत होती है। अर्थात् जिस भागका प्रवेश प्रथम होता है उसकी प्रसृति पीछे होती है और जिसका प्रवेश पीछे होता है उसकी प्रसृति पहले होती है। यथा—'यदा विशेद्द्विधाभूतं बीजं पुष्पं परिक्षरत्। द्वां तदा भवतो गभाँ सृतिवेंशिवपर्ययात्॥' (इति पिण्डिसिद्धिस्मरणात्। श्रीधरीटीका) इसका उदाहरण भागवतमें मिलता है। कश्यपजीने जुड़वा दो पुत्रोंमेंसे जो अपनी देहसे प्रथम हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और दितिने जिसको प्रथम जन्म दिया उसका हिरण्याक्ष नाम रखा। यथा—'प्रजापतिनाम तयोरकार्षीद्यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायतः। तं वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः॥'(भा० ३। १७। १८) 'हरिण्याक्षोऽनुजस्तस्य।'(२०) 'जज्ञाते तौ दितेः पुत्रो दैत्यदानववन्दितौ। हिरण्यकशिपुण्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः॥'(भा० ७। १। ३९) हिरण्याक्ष प्रथम पैदा हुआ कहा फिर भी उसको आधानके क्रमसे छोटा कहा गया। और हिरण्यकशिपुको जो पीछे उत्पन्न हुआ बड़ा कहा। इसी प्रकार यहाँ कौसल्याजीको दिये हुए चरुसे लक्ष्मणजी हुए हैं, जिसका भक्षण प्रथम होनेसे उसका आधान भी प्रथम हुआ था। कैकेयीजीके दिये हुए चरुसे शत्रुष्ठजीका आधान पीछे हुआ। उपर्युक्त शास्त्रके नियमसे शत्रुष्ठजीकी उत्पत्ति प्रथम होनेसे शत्रुष्ठजीका जामकरण श्रथम हुआ।

- (३) रा० प्र० का मत है कि 'युग्म बालकमें जो पीछे होता है उसका गर्भाधान प्रथम होता है। अतः शत्रुच्नजीका नामकरण प्रथम हुआ।' परंतु यदि इनके कथनानुसार शत्रुच्नजीका आधान प्रथम हुआ है तो इसमें दो विरोध उत्पन्न होते हैं। एक तो कैकेयोजीके दिये हुए चरुका भक्षण प्रथम मानना पड़ेगा, दूसरे ऊपर (२) में दिये हुए शास्त्रके नियमानुसार उनको लक्ष्मणजीसे बड़ा मानना पड़ेगा, जो मानसका मत नहीं है और बड़ा मानते हैं तब तो प्रथम नामकरणमें शंका ही नहीं हो सकती।
- (४) पं० विश्वनाथिमिश्रजी लिखते हैं कि 'हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेची और सुमित्राजी अपनी-अपनी गोदमें पुत्रोंको लिये बैठी थीं और विसष्ठजी नामकरण कर रहे थे। पहले कौसल्याजी श्रीरामजीको लिये बैठी थीं; फिर कैकेची और उनके पश्चात् सुमित्राजी थीं। मारे दुलारके सुमित्राजीने शत्रुप्रकी दाहिनी और ले रखा था और लक्ष्मणको बायों ओर। छोटा होनेके कारण शत्रुप्रको दाहिनी ओर रखना मातृत्व-स्वभाविसद्ध बात है। हमारे विचारसे नामकरणमें भरतका नामकरण कर लेनेपर शत्रुप्र पहले पड़े तो उनका नामकरण न कर लक्ष्मणका नामकरण करने लगना भी अनुचित होता। यही कारण था कि शत्रुप्रका नामकरण पहले हुआ। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो प्रथम उत्पन्न होगा उसका गर्भाधान भी प्रथम होगा। अतएब शत्रुप्रको बड़ा कहनेसे इस शंकाका समाधान नहीं हो सकता। (ए० प० प्र० इससे सहमत हैं।)
- (५) पंजाबीजी कहते हैं कि—(क) कविताकं क्रमसे कदाचित् आगे-पीछे हुआ हो इससे इसमें दोष नहीं है। अथवा, (ख) श्रीरामजी सबके आदि हैं और लक्ष्मणजी संकर्षण हैं अर्थात् सर्वसृष्टिकं आकर्षण करनेवाले हैं, इससे उन्हें पीछे कहा। अथवा, (ग) श्रीरामजी आदि हैं और लक्ष्मणजी अन्त, ये संपुटके समान हैं। भरत-शत्रुष्ट्रजी मध्यमें रत्नवत् हैं। अर्थात् जैसे सम्पुट रत्नको रक्षा करता है वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मणजी श्रीभरत-शत्रुष्ट्रजी रत्नोंको रक्षा वनके दु:खोंमें तथा कैकेयोंके कल्ड्रोंसे करते हैं।
- (६) पाण्डेजीका मत है कि 'शत्रुघजीके पाँछे श्रीलक्ष्मणजीके नामकरण करनेका आशय यह है कि श्रीराम, भरत और शत्रुघजीके लिये एक-एक लक्षण—'अखिललोक दायक विशामा', 'विस्य भरन पोषन' और 'सुमिरन ते रिपुनासा' जो क्रमसे कहे गये हैं उन सब लक्षणोंको एकत्र श्रीलक्ष्मणजीमें दिखाना था। अतएव उन तीनोंका नामकरण करके तब लक्ष्मणजीका नामकरण 'लच्छनधाम' विशेषण प्रथम देकर करते हुए जनाया कि श्रीरामजीका विश्वको विश्राम देना, श्रीभरतजीका विश्वको भरणपोषण करना और श्रीशत्रुघजीका शत्रुसे रक्षा करना, ये तीनों गुण भी श्रीलक्ष्मणजीमें हैं और इनके अतिरिक्त 'रामण्डिय' अर्थात् रामके प्यारे एवं राम जिनको प्यारे हैं, और 'सम्पूर्ण जगत्के आधारभूत', ये गुणविशेष हैं। इसीसे गुरुविसष्ठने इनके नामको 'उदार' अर्थात् परिपूर्ण विशेषण दिया।'

- (७) श्रीस्नेहलताजीका मत है कि यहाँ गोस्वामीजीने ऐश्वर्य-सूचक नाम दिये हैं, इसलिये यहाँ छोटे-बड़ेका विचार नहीं है। माधुर्य नाम दिये जाते तो उसमें बड़े-छोटेका विचार अवश्य करते।
- (८) किसीका मत है कि 'भरत-शत्रुघ्नकी जोड़ी एक साथ कही और आदि-अन्तके योगसे रामलक्ष्मणकी जोड़ी कही।'
- (९) गौड़जी भरत-शत्रुघ्नको यमज मानकर दोनोंका नामकरण साथ होनेका कारण उनका एक कल्पमें यमज होना कहते हैं।

श्रीलमगोड़ाजी—'नामकरण' इति। (सं० १९९५ भाद्रपदवाली 'सुधा' के पृष्ठ २२३)—'गुरु विशिष्ठने नामकरण-संस्कारके समृय ही चारों भाइयोंके नामोंकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। उन्होंने रामकी 'सकल लोक दायक विश्वामा' कहा है तो भरतको 'विश्वभरण-पोषण' करनेवाला। शत्रुघको देवी सत्ताका वह अंश बताया है, जिसके 'सुमिरन ते' रिपुका नाश होता है। लक्ष्मणजीको 'सकल जगत आधार' कहा है और यह बता दिया है कि चारों भाई वेदतत्वके अवतार हैं, न कि किसी देवताके। सरोजनी नायडूजीने सृष्टिरचनाके उस पौराणिक कलापूर्ण चित्रणका नवीन प्रकटीकरण किया है, जिसमें शेषशायी भगवान् क्षीरसागरमें योगनिद्रामें मगन हैं, और लक्ष्मीजी पायँते बैठी हुई पैर दबा रही हैं। कमलको सम्बोधित करते हुए 'जीवन और मृत्युके अधिपतियोंका समकालीन' कहा है। (Crenal with the Lords of life and Death) उभय प्रसङ्गोंके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कवियत्रीजीवाले दो व्यवितयोंके ही रूपान्तर विसष्ठजीकी चार व्यक्तियाँ हैं। राम और भरत जीवनाधिपतिके दो रूप। एक वह जो शान्ति एवं आनन्दमय है, परंतु (विशेषतः) सृष्टिसे बाहर, जिससे सृष्टि निकलकर फिर उसीमें विश्वाम पा जाती है, और दूसरा विश्वभरण-पोषण करनेवाला रूप, जो सृष्टिके अंदर काम करता है। यदि एक व्यापक विष्णुरूप तो दूसरा पालक विष्णुरूप।'

इसी प्रकार मृत्युके अधिपतिके भी दो रूप हैं। एक शेपरूप, जो मानो सृष्टिसे बाहर रहकर 'कृतान्तभक्षक' भी है और 'जगदाधार अनन्त' रूपमें 'जनत्राता' भी और दूसरा सृष्टिके भीतर रहनेवाला वह रूप जिसके स्मरणसे रिपुका नाश होता है। गीतामें भी देवी शक्तिके ये ही दो रूप माने गये हैं, एक वह, जिससे साधुओंका परित्राण होता है और दूसरेसे दुष्टोंका विनाश। परंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यह तत्त्व उसी तरह पृथक्-पृथक् नहीं पाये जाते, जैसे, सत्, रज और तम। जिस व्यक्तिमें जो तत्त्व प्रधान होता है, वैसा ही उसका नामकरण। बस्तुत: यह व्यक्तियाँ वेदतत्त्व है या नहीं, इसमें मतभेद हो सकता है, पर ये नाम किसी-न-किसी रूपमें वेदमें आये अवश्य हैं। पं० श्रीजयदेव शर्माकृत सामवेद-भाष्यके पृष्ठ ४६०-४६१ पर निम्नलिखित मन्त्र अर्थसहित पाया जाता है—'यो जानाित न जीयते हिन शत्रुमभीत्य, स पवस्य सहस्रजित्। [जो स्वयं जीत लेता है और दूसरेसे जीता नहीं जाता, तथा सम्मुख आकर शत्रुको नाश करता है, वह हजारोंको जीतनेवाला बलस्वरूप तू हमारे प्रति आ, प्रकट हो, हमें प्राप्त हो।] 'शत्रुम्न' की कैसी सुन्दर व्याख्या है।

अब उसी पुस्तकके पृष्ठ ४३८ पर देखिये तो आपको निम्नलिखित मन्त्र अर्थसिहत मिलेगा—'तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे। पुरूणि ब्रुभो बिचरनित मामव परिधीरित ताइहि॥' [हे परमात्मन्! सारे संसारके परण-पोषण करनेवाले! रातमें तेरे और दिनमें भी तेरे ही रसमय कोशमें में रस प्राप्त करता हूँ। पक्षियों या रिश्मयोंके समान हम दीप्तिसे जाज्वल्यमान सूर्यके समान सर्वाधार परम देव आपके पास कर्मबन्धनको पार करके प्राप्त होते हैं ] 'भरत' की कैसी सुन्दर व्याख्या है? ('जगदाधार' भी मौजूद और 'जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम' भी) पाठकोंको बड़ा आनन्द आयेगा यदि वे उपर्युक्त विचारशैलीके आधारपर राम-लक्ष्मण और भरत-शत्रुप्नकी जोड़ियोंपर विचार करेंगे—यह सोचते हुए कि भरत रामके और शत्रुप्न लक्ष्मणके रूपान्तर हैं, [एक जोड़ो अयोध्याका आन्तरिक प्रबन्ध करती है तो दूसरो अन्ताराष्ट्रिय पुत्थियों सुलझाती है। इस दृष्टिकोणसे 'पिता दीन्ह भोहि कानन राजू। जह सब भाँति मोर बड़ काजू॥' बहुत हो बढ़ जाता है। मिल्टनकी भाषामें एक जोड़ो Cosmes (सृजित सृष्टि) को संचालित करती है